# स्वामी रामतीर्थ

भाग पच्चीसवां, ।



परमहंस स्वामी रामतीर्थ

मकाशक, श्री रामतीर्थ पव्लिकेशन लीग । तस्वनऊ।



# स्वामी रामतीर्थ

भाग पच्चीसवां, ।

2,5



परमहंस स्वामी रामतीर्थ

भकाशक, श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग । तस्वनऊ ।

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

वर्ष पाँचवां ] श्री रामतीर्थ ग्रन्थावली [ अंक पहिला

श्री ७५७५.

# स्वामी रामतीथे

उनके सदुपदेश-भाग २५।

SPS

पका शक

294.5092 R 17 S

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग।

लखनऊ।

Sel Prates Slagh Public Elbrary Srinagar.

प्रात २०००

हाल्युन १९८०

फ़ुटकर

H-NO175

#### विषय सूची

| विषय                                                   | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------|-------|
| दृष्टि-सृष्टि वाद श्रीर वस्तु-स्वातं ज्यबाद का समन्वयः |       |
| वस्तु-स्वातंत्र्यवाद श्रीर दृष्टि-सृष्टि बाद           | २५    |
| वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर                       | 3.4   |
| माया, श्रथवा दुनिया का कब श्रोर क्यों                  | ७३    |
| संसार का आरम्भ कब हुआ                                  | ११०   |
| संमोहन श्रीर वेदान्त                                   | १२३   |
| मजुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है                   | 230   |

PRINTED BY K. C. BANERJEE AT THE ANGLO-ORIENTAL PRESS,
LUCKNOW.

#### निवेदन ।

ईश्वरेच्छा से आज लीग आप की सेवा में पांचवें वर्ष का प्रथम भाग अर्थात् अन्धावली का पच्चीसवां भाग मेजने में सफल हुई है। इस किंचित् विलम्ब का कारण कुछ तो प्रैस है और अधिक तर श्री १०८ आर, ऐस नारायण स्वामी जी की अनुपस्थित है, और उस से भी अधिकतम कारण तो यहां के आलमवाग के मन्दिरों का गिराया जाना है जिस के कारेड़ से स्वामी जो को अथवा अनुवादक महोदय को अभी तक अवकाश मिलने नहीं पाया है।

श्री स्वामी जी महाराज से पास किये विना कोई
श्रमुवाद प्रन्थावली में दिया नहीं जाता। हिन्दु सभा तथा
साधु सभा इत्यादि श्रनेक धार्मिक कार्यों ने स्वामी जी महाराज
को लखनऊ में निरन्तर एक वा दो सप्ताह तक भी
हहरने नहीं दिया। जैसा २ बाहिर से समय निकाल कर
श्रमुवाद का संशोधन करके वे भेजते रहे, वैसा २ श्रमुवाद
प्रैस में दिया जाता रहा। इस प्रकार से जो भाग नियत
समयानुसार मास जनवरी १६२४ में निकलना था वह
किंदिनता से मास फरवरी के श्रन्त में निकाला जा सका।

इस लाचारी के लिये लीग अपने ग्राहकों से समा मांगती है और आशा करती है कि लीग की इस विवश दशा को देखकर ग्राहक इसे अधिक उत्साह दें और इस की दशा को दिन प्रति दिन स्वतंत्र करने में तन मन धन से पूरी २ सहायता दें, जिस से लीग रामोपदेश का प्रवार और ग्राहक लोगोंकी अपने सन्तोष पूर्वक सेवा पहिले से भी अधिक दिन प्रति दिन कर सके। ईश्वर करे इस लीग की दशा सर्व प्रकार से उन्नित की प्राप्त हो, जिस से यह अपने उदेश्य पालन में भूली भाँति सफल हों सके।

## श्री राम तीर्थ ग्रन्यावली

## रजिस्टर्ड याहकों के नियम।

१. एक वर्ष में २०×३० ( डबल काउन ) साइज़ के १६ पेजी त्राकार १६० पृष्ट के छे खराड त्रर्थात् १६० पृष्ट दिये जायंगे और प्रत्येक भाग में एक फोटो भी होगी।

२. ऐसे छे खएडों का पेशगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित साधारण संस्करण ३) रु० विशेष संस्करण ४॥) रु० होगा।

३. प्रन्थावली का वर्ष कार्त्तिक शुक्क १ से आरम्भ होकर कार्चिक कृष्ण १४ तक पूरा होता है । वर्षारम्भ में ही प्रथम स्तरह वी० पी० द्वारा भेजकर मृत्य प्राप्त किया जाता है, या प्राहक की मनीश्रार्डर द्वारा भेजना होता है।

४. वर्तमान वर्ष के मध्य या अन्त में मुख्य देने वाले को उसी वर्ष के छे खराड दिये जांयगे, अन्य किसी वर्ष के मास से १२ मास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी ग्राहक को थोड़े एक वर्ष के त्रीर थोड़े दूसरे वर्ष के खरड वार्षिक मुख्य के हिसाब से नहीं दिये जायँगे।

४. किसी एक खंड के खरीदार की उस खंड की क़ीमत स्थायी ब्राहक होते समय उस के वार्षिक मूल्य में मुजरा नहीं की जायगी, अर्थात् वार्षिक मूल्य की पूरी रक्तम एक साथ पेशगी देने पर ही खरीदार स्थायी प्राहक माना जायगा।

६. एक खंड का फुटकर दाम साधारण संस्करण का ॥=) श्रौर विशेष संस्करण का।'=) होगा, डाक व्यय श्रतिरिक्त

७ पत्र व्यवहार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजना **उ**चित होगा, श्रन्यथा उत्तर की सम्भावना श्रवश्य नहीं। पता पूरार श्रीर साफ श्राना चाहिये, यदि हो सके तो ब्राहक नंश्मी। मैनेजर—श्री राम तीर्थ पञ्लिकशन लीग, लखनऊ. CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. । देशियार रामान कि CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

## श्री स्वामी रामतीर्थ।



लखनऊ १६०२



## स्वामी रामतीर्थ।

0000

दृष्टि-सृष्टिवाद ( वा कल्पनावाद ) श्रौर

वस्तु-स्वातंत्र्यवाद् का समन्वय । (Idealism Realism reconciled)

---:\*:---

१३ जनवरी १९०३ की गोल्डन गेट हाल में दिया हुआ स्याख्यान !

महिलाओं और भद्रपुरुषों के रूप में एक मात्र वास्तविक और आदर्श स्वरूप,

जि के न्याख्यान का विषय वहा ही जटिल, बहुत ही कठिन है। केवल वहीं इसे मली भाँति समक सकेंगे कि जिनका तम्बाहान से कुछ परिचय हो सका है। आप सव के सब थक कर या खिन्न हो कर चले जायँ, श्रथवा सारा संसार सुनने श्रावे, इस में राम के लिये कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक-प्रियता की सम्पूर्ण श्रामिलाषा से सत्य परे हैं। वैज्ञानिक-नियम संसार का शासन करते थे, कर रहे हैं, श्रौर सम्पूर्ण विश्व का नियंत्रण करते रहेंगे, लोग चाहे उन्हें जाने या न जाने, वे लोक-प्रिय हों या न हों। सर श्राईसक निउटन द्वारा श्राविष्कृत होने से पहले भी श्राकर्षण-शक्ति का नियम (Law of Gravitation) ज्यों का त्यों था। ऐसे नियम हैं जिनका पता लोगों को चाहे न लगा हो, परन्तु फिर भी व दुनिया का नियंत्रण कर रहे हैं। खान में पड़ा हुश्रा एक श्रति उत्तम हिरा चाहे किसी के हाथ न श्राया हो, परन्तु हीरे की दमक कहीं चली नहीं जाती। लोग उसे उठा कर चाहे श्रपंन मस्तक पर धारण करें चाहे निरानिर उसकी उपेत्ता करें, हीरे का इस में कुछ नहीं वनता विगड़ता।

विषय कठिन है; किन्तु यदि आप एकाग्र होकर सुनेंगे,
तो समक्ष सकेंगे। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिये कि ऐसे
जटिल, दार्शनिक, अव्यावहारिक विषयों पर बेलिना व्यर्थ है,
हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठनाठन नगदी चाहते हैं, हमें
तो कुछ अमली (आचरणात्मक वा व्यावहारिक) चाहिए।
राम अमली (व्यावहारिक वा काम के) विषयों पर भाषण
करता रहा है, किन्तु अव्यावहारिक और काव्यनिक विषयों
की भी ज़रूरत है। समर्थनके लिथे कोई तथ्य विना गम्भीर तर्क
के नहीं समकाया जा सकता, और आप जानते हैं कि आप का
सम्पूर्ण व्यवहार (अभ्यास) कर्मशीलता में परिणित आपकी
केवल उद्योग शक्ति है और कुछ नहीं है। जब आप को कुछ
लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले,सम्पूर्ण
लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले,सम्पूर्ण

विषय करुपना रुपसे आपके मनमें अवश्य आजाता है। करुपना सदा कर्मशीलता (प्रवृति)से पहले आती है। जब आप किसी जगह को जाते हैं, तब आपका चलना केवल अभ्यास की वात होती है, किन्तु आप की नसीं और हरकतों का निय-त्रण करने को यदि मन वहां न हो, तो एक प्रा भी नहीं वढ़ाया जा सकता। कोई विद्यार्थी महाविद्यालय को तब तक नहीं जाता, जब तक विश्वविद्यालय का विचार पहले ही से उसके मन में नहीं होता, जब तक यह ज्ञान उसे नहीं होता कि किस प्रकारकी शिचा उसे वहां मिलनी है। जब कोई चोर वरावर किसी पड़ासी विशेष की दौलत और अमीरी की चर्चा सुनता रहता है, तव इस निरन्तर मिलने वाले समाचार को, अपने अखंड विचार को वह कार्य का रूप दे देता है, श्रौर श्रमीर पड़ोसी के घर में सेंध देने की हिम्मत करता है। किसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) के विना, जो काम करना हो उसके संबंधमें पहले ही से किसी प्रकार के ज्ञान के बिना, कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता।

इस लिये राम तुम्हारे कानों में तुम्हारे ईश्वरत्व का ढोल पीटने और सब श्रोताओं के हृदयों में उसके उतारने कां यत्न करता है। आप दिन वदिन अपने हदयों में यह भाव खचित होने दो, अपने मनों में घंटे वधेंट उसे धसने दो, और आप देखोंगे कि विज्ञान के नियमों के अनुसार, यहं मानसिक तेज जो व्यर्थ का कल्पना बाद जान पड़ता है, श्रत्यन्त श्रेष्ठ कर्मठता का कप धारण करेगा, श्रौर इस झान को आप अपने लिये आनन्द और कल्याण में कपान्त-रित होते देखोगे।

विषय है "वेदान्त के विचारानुसार दृष्टि-सृष्टिवाद् और CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

सव के सब थक कर या खिन्न हो कर चले जायँ, श्रथवा सारा संसार सुनने श्रावे, इस में राम के लिये कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक-प्रियता की सम्पूर्ण श्रामेलाषा से सत्य परे हैं। वैज्ञानिक-नियम संसार का शासन करते थे, कर रहे हैं, श्रोर सम्पूर्ण विश्व का नियंत्रण करते रहेंगे, लोग चाहे उन्हें जाने या न जाने, वे लोक-प्रिय हों या न हों। सर श्राईसक निउटन द्वारा श्राविष्कृत होने से पहले भी श्राकर्षण-शक्ति का नियम (Law of Gravitation) ज्यों का त्यों था। ऐसे नियम हैं जिनका पता लोगों को चाहे न लगा हो, परन्तु फिर भी व दुनिया का नियंत्रण कर रहे हैं। खान में पड़ा हुश्रा एक श्रति उत्तम हीरा चाहे किसी के हाथ न श्राया हो, परन्तु हीरे की दमक कहीं चली नहीं जाती। लोग उसे उठा कर चाहे श्रपने मस्तक पर धारण करें चाहे निरानिर उसकी उपेत्ना करें, हीरे का इस में कुछ नहीं बनता विगड़ता।

विषय कठिन है; किन्तु यदि आप एकाग्र होकर सुनेंगे, तो समक्त सकेंगे। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिये कि ऐसे जटिल, दार्शनिक, अव्यावहारिक विषयों पर बोलना व्यर्थ है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठनाठन नगदी चाहते हैं, हमें तो कुछ अमली (आचरणात्मक वा व्यावहारिक) चाहिए। राम अमली (व्यावहारिक वा काम के) विषयों पर भाषण करता रहा है, किन्तु अव्यावहारिक और काल्पनिक विषयों की भी ज़रूरत है। समर्थनके लिथ कोई तथ्य विना गम्भीर तर्क के नहीं समक्षाया जा सकता, और आप जानते हैं कि आप का सम्पूर्ण व्यवहार (अभ्यास) कर्मशीलता में परिणित आपकी केवल उद्योग शक्ति है और कुछ नहीं है। जब आप को कुछ लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले, सम्पूर्ण लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले, सम्पूर्ण लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले, सम्पूर्ण

#### दृष्टि-सृष्टिवाद श्रौर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. ३

विषय कल्पना रुपसे आपके मनमें अवश्य आजाता है। कल्पना सदा कर्मशीलता (प्रवृति)से पहले त्राती है। जब त्राप किसी जगह को जाते हैं, तब आपका चलना केवल अभ्यास की वात होती है, किन्तु आप की नसीं और हरकतों का निय-त्रण करने को यदि मन वहां न हो, तो एक पग भी नहीं वढ़ाया जा सकता । कोई विद्यार्थी महाविद्यालय को तब तक नहीं जाता, जब तक विश्वविद्यालय का विचार पहले ही से उसके मन में नहीं होता, जब तक यह ज्ञान उसे नहीं होता कि किस प्रकारकी शिचा उसे वहां मिलनी है। जब कोई चोर वरावर किसी पड़ासी विशेष की दौलत और अमीरी की चर्चा सनता रहता है, तव इस निरन्तर मिलने वाले समाचार को, अपने अखंड विचार की वह कार्य का रूप दे देता है, श्रौर श्रमीर पड़ोसी के घर में संघ देने की हिम्मत करता है। किसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) के विना, जो काम करना हो उसके संबंधमें पहले ही से किसी प्रकार के ज्ञान के बिना, कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता।

इस लिये राम तुम्हारे कानों में तुम्हारे ईश्वरत्व का ढोल पीटने और सब ओताओं के हृद्यों में उसके उतारने का यत्न करता है। आप दिन वदिन आपने हृद्यों में यह भाव खिवत होने दो, आपने मनों में घंटे वंघटे उसे धंसने दो, और आप देखोगे कि विज्ञान के नियमों के अनुसार, यह मानसिक तेज जो व्यर्थ का कल्पना बाद जान पड़ता है, अत्यन्त अंग्ठ कर्मठता का कप धारण करेगा, और इस ज्ञान को आप अपने लिये आनन्द और कल्याण में कपान्त-रित होते देखोगे।

विषय है "वेदान्त के विचारानुसार दृष्टि-सृष्टिवाद और CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

#### स्वामी रामतीर्थ.

बस्तुस्वातंत्र्यवाद का समन्वय"। दूसरे शब्दों में "इन्द्रिय-ज्ञान के संबंधमें वेदान्त का मत" विषय है—जो तत्वज्ञानियों के लिये वड़े ही मार्के का है।

दृष्टि-सृष्टिवाद और वस्तु-स्वातंत्र्यवाद के संबंध में तुम्हें कुछ बताया जाना चाहिए। इन प्रसंगा के न्यौरों (विस्तार) में जाने का हमें श्रवकाश नहीं है। संतेष में वस्तु-स्वातंत्र्यवाद (Realism) का ऋर्थ है वह विश्वास या मत जो इस संसार को वैसा ही ठीक गोचर वस्तु मानता है जैसा कि यह दिखाई पड़ता है। दृष्टि-सृष्टिबाद में संसार वैसा ही नहीं है जैसा हमें जान पड़ता है; संसार है परन्तु जैसा प्रतीत होता है वहीं नहीं है। श्रीर वस्तु-स्वांतत्र्यवादके श्रमुसार चीज़ ठीक वैसी ही हैं जैसी हमें जान पड़ती हैं, वे वास्तव में सच्ची हैं। दृष्टि-सृष्टिवाद की कई शाखाएँ है। एक तो श्रात्मगत-कल्पनावाद (Subjective Idealism)जैसा वर्कले (Berkeley) और फिक्टे (Fichte) का। दूसरा विषया-श्चित (वा श्चनातम सम्बन्धी) कल्पना-बाद (Objective Idealism ) जैसे अफलातूँ ( Plato ) और कैंट (Kant ) का; श्रौर शुद्ध वा केवल कल्पनावाद है, जो हेगेल (Hegel) श्रौर शेली (Shelley) तथा उसी श्रेणी के अन्य अनेकों का है। वस्तु-स्वातंत्र्यवाद के समर्थक भी बेन (Bain) श्रौर मिल (mill) की तरह श्रोनक दार्शनिक हैं। हिस्ट-स्स्टिवाद या वस्तु-स्वातंत्र्यवाद की इन विविध शाखाओं की व्याख्या हम न करेंगे। आज के व्याख्यान में इम बर्कले (Berkeley) के आत्मगत-कल्पना-वाद,या श्रफलातुँ (Plato)वा श्रीर केंट (Kant)के विषयात्मक ( स्रनात्म संबन्धी ) कल्पनाबाद, या हेगेल (Hegel) श्रथवा

दृष्टि-सृष्टिवाद श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. 🗶

शेली (Shelly) के शुद्ध वा केवल कल्पनावाद की श्रालोचना (वा गुणागुण परीचा) न करेंगे। हम इनका ज़िक वहीं तक करेंगे जहाँ तक इस सम्बन्ध में वेदान्त का मत श्रासानी से हरेक की समक्ष में श्राने में मदद मिल सके।

विषयारम्भ से पहले दो शब्दों (Subject and object) 'आधार' (ज्ञाता) श्रोर 'श्राधय' (विषय) को समका देना चाहिए। आप जानते हैं कि इन दोनों शब्दों से कई श्चर्थ प्रहण किये जाते हैं। व्याकरण में ये एक विशेष श्चर्थ देते हैं। साधारण भाषा में इनका दूसरा ही अर्थ होता है। श्रौर दार्शनिक भाषा में इनका श्रपना विभिन्न श्रर्थ है। तत्वज्ञान की भाषा में 'आधार' का अर्थ है जाता, और 'आधेय' का अर्थ है ज्ञात-द्रव्य ( पदार्थ)। जब आप यह पेंसिल देखते हैं, तब पेंसिल तो द्रव्य पदार्थ है और पेंसिल के देखने वाले आप ज्ञाता हैं। देखनेवाला ज्ञाता कहलाता है और जो वस्तु देखी जाती है वह द्रव्य वा पदार्थ कहलाती है। इस तरह साधारण बोलचाल में 'क्वाता' शब्द का श्रर्थ समभ या बुद्धि हैं; किन्तु वेदान्त के श्रनुसार समभ या बुद्धि या मित को ज्ञाता नहीं कह सकते, बुद्धि भी विषय या द्रव्य है। आप जानते हैं कि हरेक वस्तु जो जानी जा सकती है वह द्रव्य वा विषय है। श्रीर श्राप बुद्धिको जान सकते हैं, श्राप उसके सम्बन्ध में विचार और तर्क कर सकते हैं श्रीर उसके नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। जिस श्रंश तक श्रापको उसकी धारणा हो सकती है और आप उसके संबंध में तर्क कर सकते हैं, उस हद तक मति 'विषय' या 'द्रव्य' है, श्रौर 'शता' नहीं है। वास्त-विक काता की धारणा वा कल्पना नहीं हो सकती वास्तः CC-0: In Public Domain. Funding by IKS-MOE

विक ज्ञाता का प्रवलोकन नहीं होसकता। जाननेवाला कैसे जाना जा सकता है ? त्रापजानते हैं कि वास्तविक ज्ञाता या तो जाननेवाला हो सकता है,या जानने की बस्तु; ज्योंही वह श्चात (जानने वाली बस्तु) होता है, त्यों ही वह द्रव्य ( ज्ञेय वा विषय ) वन जाता है, श्रोर ज्ञाता नहीं रहता। किन्तु साधारण बोलचाल में 'त्राधार वा ज्ञाता' शब्द से मन, बुद्धि, या मति का वोध होता है। वेदान्त के अनुसार वास्तविक श्राधार या वास्तविक ज्ञाता, सच्चा श्रात्मा, एक मात्र श्रनन्तता है, जो सब देहों में एक श्रोर वही है। इस संबंध में एक संस्कृत शब्द को भी याद रखना उपयोगी होगा। 'त्राधार' शब्द संस्कृत में द्रष्टा कहलता है, और 'श्राधिय शब्द संस्कृत में दश्य कहलाता है। श्रीर संस्कृत में वास्तविक दृष्टा ब्रह्म वा आत्मा है। अंब्रेजी में आत्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द शोपेनहावर (Schopenhauer) का "विल" ( Will संकल्प) हो सकता है, या हेगेल (Hegel) का 'हार्ड इंटेलेक्ट' (hard Intellect, डोस बुद्धि) अथवा पेवसोल्यूट इंटेलेक्ट ( Absolute Intellect = शुद्ध वा केवल बुद्धि )। आप जानते हैं कि हेगेल और शोपन-हावर का त्रापस में विरोध है। किन्तु वेदान्त उनको मिला देता है। वेदान्त उन्हें बताता है कि शोपेनहावर का 'केवल संकल्प,वास्तव में वहीं है जिसे हेगेल "केवल बुद्धि" कहता है, श्रीर इस प्रकार केवल वा शुद्ध श्रात्मा के लिये हमारा शब्द ब्रह्म है जिसका अर्थ है केवल संकल्प,केवल चित्,केवल सत् श्रीर केवल श्रानन्द (श्रर्थात् शुद्ध सच्चिदानन्द)।

सो वास्तविक द्रष्टा शुद्ध त्रात्मदेव है। परन्तु व्यावहारिक द्रष्टा बुद्धिट्या मून में प्रकाशमान श्रात्मदेव है । इस द्दाप्ट-स्थिवाद श्रार वस्तु-स्वातत्र्यवाद का समन्वय.

तरह गुद्ध त्रात्मा सहित अपने गुमाशता बुद्धि के द्रष्टा कहलाता है।

वस्तु-स्वातंत्र्यवादियों के पच की दलीलें क्या हैं, श्रीर दृष्टि सृष्टिवादी अपने पत्त के समर्थन में किन र मुख्य युक्तियों का उपयोग करते हैं ? यह एक लम्बा विषय है, परन्तु बहुत ही संत्रेप में हम इस पर विचार करेंगे। वर्कले का खएडन करने के लिये हमारे पास समय नहीं है। वह एक मुख्य कल्पना-वादी है। वड़ी ही चुस्ती से वह अपने तत्वज्ञान का प्रारम्भ करता है, श्रौर जब तक वेदांत दर्शन के ठीक साथ साथ रहता है, तब तक ऊँची उड़ाने मारता है, किन्तु वेदान्त दर्शन से त्रलग होते ही वह रास्ता भूल जाता है, और घूम घुमौत्रा,टेढ़े मेढ़े (उतार चढ़ाव) पथों में भटकता फिरता है। यह बड़ा ही रोचक विषय है। पेसा विषय है कि यदि राम को विश्व-विद्यालय के अध्यापकों श्रीर विद्यार्थियों के सामने भाषण करने का मौका मिले तो इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। वर्कलेके तत्वज्ञानके उत्तरांश की पूर्वीश से तनिक तुलना तो की जिये। कैसे वह अनेक आत्माओं को मानने और फिर उन्हें इस विश्व के नियंत्रण के लिये साकार (Personal) ईश्वर के अन्तर्गत करने में लाचार होता है। श्रौर कैसे उस के तत्वज्ञान के अनुसार कोई भी द्रव्य इस संसार में तब तक उपस्थित नहीं हो सकता, जब तक कि एक आत्मा उस के निकट न हों। श्रौर भी कितनी ही बेतुकी बातें उसे घुसेड़नी पड़ती हैं। श्रच्छा, यह वह विषय है जिसे श्राज हम नहीं उठाना चाहते । दृष्टि-सृष्टिवादी वा कल्पनावादी (Idealists) जो श्रनेक दलीलें पेश करते हैं, उन में ये दो या तीन महत्वपूर्ण

हैं। प्रथम यह है कि अपनी निजी किया-शीलता के विना श्राप को किसी वस्त का बोध नहीं हो सकता, श्रीर न कोई वस्तु देखने में आ सकती है। यह केवल दृष्टा की ही किया-शीलता (प्रवृत्ति ) है कि जिस से आप को इस दुनिया में किसी वस्तु का बोध होता है। श्राप कुछ लिख रहे हैं, श्राप का ध्यान उस विषय पर जमा हुआ है, वहां आप के सामने से एक साँप निकल जाता है, किन्तु श्राप उसे नहीं देखते, साँप त्राप के लिये साँप नहीं है, वह वहां है ही नहीं। पुनः कल्पनावादी कहते हैं कि यदि आप के मन की कर्मठता वा दृष्टा के व्यापार का श्रभाव है, तो कहीं कोई वस्तु नहीं है। जब श्राप सोते रहते हैं, तब द्रष्टा कियाशील नहीं होता है, श्रीर इर्दगिर्द कुछ भी श्रावाज़ हो वह सुनाई नहीं पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें सोते समय बन्द नहीं होती हैं। उन के नेत्रों के सामने सब वस्तुएँ मौजूद हैं, उन के नेत्रों के आन्तर्पट ( retina ) पर वस्तुओं का प्रतिविम्ब पड़ता है, किन्तु वे उन्हें नहीं देखते । कल्पनावादियों का कहना है कि आप का मन निष्क्रिया है, कर्ता अपनी क्रिया-शीलता का निकपण नहीं कर रहा है, श्रीर इसी से तुम्हें वस्तुएँ नहीं दिखाई पड़तीं। मानसिक व्यापार के विना क्या श्राप इस दुनिया की कोई भी चस्तु देख सकते हैं ? नहीं। मन के विना कियाशील हुए आप यह मेज़ अथवा वह दिवाल देखने की तनिक चेष्टा कीजिये, राम के शब्द सुनने का यत्न कीजिये, किसी भी वस्तु के बोध करने का यत्न कीजिये। क्या ऐसा आप कर सकते हैं ? बिना सोचे, बिना श्रापने मन के संकल्प के क्या श्राप कोई वस्तु देख सकते हैं ? श्राप नहीं देख सकते । इस प्रकार कल्पनावादी कहते हैं कि यह सारी दुनिया संकल्प के सिवाय और कुछ भी

नहीं है, यह सम्पूर्ण संसार केवल संकल्प का विस्तार है। श्राप कैसे जानते हैं कि संसार का श्रस्तित्व है ? श्रपनी इन्द्रियों के द्वारा । किन्तु इन्द्रियां स्वयं नहीं बोध कर सकती। जब मन का इन्द्रियों से संयोग होता है तभी उन्हें बोध होता है, दूसरे शन्दों में इन्द्रियां नहीं देखतीं बल्कि इन्द्रियों के द्वारा मन देखता है । श्रव मन या बुद्धि द्रष्टा है। मानसिक व्यापार के बिना श्राप कुछ नहीं सुन सकते, श्राप कुछ नहीं देख सकते, श्राप कुछ नहीं कर सकते । मानसिक कियाशीलता के विना श्राप को किसी वस्तु का भी बोध नहीं हो सकता। इस लिये कल्पनावादी कहतेहैं, "ऐ इस दुनियांके लोगों! तुम जो इस दुन्या को सत्य कहते हो और (दुन्या की) इन वस्तुओं को स्वतंत्र रूपसे सत्य मानते हो, अपने आप को न भूली, आप स्वयं अम में न पड़ो। इन सब वस्तुश्रों की सृष्टि तुम्हारे द्वारा होती है, या तुम्हारे संकल्प द्वारा होती है, वास्तव में तुम इन्हें बनाते हो। " यही कल्पनावादी कहते हैं। श्रीर ऐसा जान पड़ता है कि कल्पनावादी कुछ कुछ वेदान्तियों के समान हैं। परन्त राम श्राप से कहता है कि इन सब कल्पना-वादियों (वर्कते, श्रफलातूँ, हेगेल,कांट, फिक्टे. शैली, शोपनहावर) में वेदान्त के सिद्धान्त हैं। किन्त बोध होने के सम्बन्ध में वेदान्त का मत इन सब से कहीं दूर है । इन लोगों में श्रापस में एक दूसरे से भगड़ा है, उन में बखेड़ा और विरोध है, किन्तु वदान्त दर्शन इन सब की पटरी बैठा देता है, इन की संगति वा समन्वय कर देता है। ये लोग अपने (मन) को बड़ा महत्व देते हैं, श्रीर उस सम्बन्ध बहुत कुछ बताते हैं। किन्तु वेदान्त इस इष्टा रूप (मन वा बुद्धि) को अधिपति वा सर्वे सर्वा श्रीर देवता नहीं बनाता, जैसा कि इन में श्रधिकांश दार्शनिक

करते हैं। हमें सत्य को सत्य के लिये ग्रहण करना है।

कल्पनावादियों की दूसरी दलील यह है कि यह दुनिया, जिसे लोग साधारणतः वास्तविक समभते हैं, वास्तविक न समभी जानी चाहिये, क्योंकि दुनिया केवल इदियों द्वारा ऐसी जान पड़ती है, श्रीर संसार को, जैसा कुछ वह हमें जान पड़ता है, वास्तव में सत्य कहने के लिये हमें इद्रियों पर निर्भर करना पड़ता है। इन्द्रियाँ विश्वास के योग्य गवाह नहीं हैं। उदाहरण के लिये आँख का मामला ले लीजिये। चीटी की श्राँखें मनुष्य की श्राँखों से भिन्न तौर पर देखती हैं। हाथी के नयनों को मनुष्य की आँखों की अपेचा वस्तुएं बहुत ही वड़ी दिखाई देती हैं। मेढ़क की श्राँखौं को पानी में चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परन्तु बाहर हवा में धुंधली कोहरेदार एक प्रकार के धुंध से ढकी जान पड़ती हैं। श्रव किस की श्राँखों पर विश्वास किया जाय ? मनुष्य की श्राँखों पर या चींटी की श्राँखों पर ? यदि बहुमत से फैसला किया जाय,तो चीटियों की संख्या कम नहीं है। बहुमत उनकी ओर है। यदि आप के नेत्र सुदमददर्शकयंत्र के सिद्धान्त (microscopic principle) पर बने हों,यदि श्राँख के काँच (जो चीज़ों को छोटा या वड़ा वनाते हैं) ग्राँख के अन्तर्पट से प्रतिकृत ढँग पर लगे हों, तो दुनियाँ आप के लिये विलकुल भिन्न हो जायगी। यदि नेत्र का फलक या अन्तर्पट दूरदर्शकयंत्र के सिद्धान्त पर लगा हुआ हो, तो सारी दुनियाँ विलकुल बदली हुई होगी। वह खिलौना जिसे देखी श्रीर हंसो(Look and laugh glass) कहते हैं, श्रथवा हास्य जनक दर्पण जिसमें दो कुमपृष्टाकार(convex)काँच लगे होते हैं, उसको श्रापने देखा होगा। इस के द्वारा देखने से संसार

की सब वस्तुएँ कौतूहल जनक(ludicrous)हास्योत्पादक हो जाती है। "देखो श्रीर हंसो"के शीशे द्वारा देखे जानेपर श्रत्यन्त सुन्दर चेहरा भी यहाँ तक लम्बा हो जाता है कि ठोड़ी ज़मीन में छू जाती है श्रीर मूढ़ शनिग्रह को छू जाता है यदि दूसरी तरह पर श्राप इसमें देखों,तो चेहरे की लम्बाई तो वही रहती है, किन्तु एक कान पूर्वी भारत (EastIndia) नक पहुँच जाता है, और दूसरा कान चीन (china) की खबर लेता है। श्रच्छा,यदि श्राँखें इस सिद्धान्तपर लगी हों,तो दुनिया बिलकुल बदल जाती है। यही हाल कानों श्रोर दूसरी क्वानेन्द्रियों का है। यदि नसों और मज्जातन्तुओं (शिरा वा पट्टों ) को भिन्न तरह पर लगाया जाय, तो सम्पूर्ण संसार भिन्न प्रकार का हो जाय, सारी दुनिया बदल जाय। श्राप कहेंगे कि मज्जातन्तु (muscles) श्रौर नसे (nerves) श्रौर ज्ञानेन्द्रियां Sense organs जिस तरह पर लगी हुई हैं,वैसी ही रहेंगी। तो यह बात नहीं है। विकासवादका नियम (सिदांत) कहता है कि उनमें तबदीली हो रही है। इस तरह पर कल्प-नावादी कहते हैं कि दुनिया जैसी जान पड़ती है, वैसी नहीं है; दुनिया, जैसी प्रतीत होती है, मिथ्या है; दुनिया जैसी हमें मालूम पड़ती है असत्य है, माया है, आनित है।

श्रीर भी बहुतरी दलीलें श्रपने पत्त में ये देते हैं। किन्तु यिद उन पर हम ज्योरेवार विचार करें,तो केवल कल्पनावाद ही श्रनेक रातें ले लेगा। श्रब हम वस्तु-स्वातंत्र्यबाद पर श्राते हैं। वस्तु-स्वातंत्र्यवादी कहते हैं, "श्रो कल्पना-बादियों! तुम गलती पर हो, तुम विलक्जल गलती पर हो, हरेक वस्तु जो हम देखते हैं उसकी सृष्टि हमारी कल्पना ने की है, तुम्हारा यह बयान यदि सही हो, तो पे कल्पना-

बादियों जहाँ दिवाल है, वहाँ घोड़ा पैदा तो कर दो। वह दिवाल घोड़ा तो मालूम पड़ने लगे। ऐ कल्पना-वादियों! यदि संसार इस छोटे से द्रष्टा की बुद्धि या मन का केवल नतीजा है, तो इस रुमाल के। सिंह में बदल दो, या इस पंसिल को एक भन्य भवन बना दो। "वस्तु-स्वातंत्र्यवादी कहते हैं, "ऐ कल्पना-वादियों! तुम्हारी बात ठीक नहीं है, दुनिया सच्ची है। दिवाल दिवाल है और इसी कारण आप का झानेन्द्रियों पर सदा उसके दिवाल होने का प्रभाव पड़ता है, कल वह तुमको घोड़ा रूप नहीं जंचती।"

कल्पनावादी वस्तु स्वांतृ यवादियों की इन शंकाश्रों का उत्तर देते हैं। इन श्रापित्तयों के उत्तर उन के पास हैं। किंतु दोनों श्रोर के सब प्रश्नों को इम न उठावेंगे। कल्पनावादी कहते हैं कि यह प्रश्न काल वा समय का है। श्राप श्रपनी कल्पना से जिस वस्तु की चाहे रचना कर सकते हैं। जब श्राप मृत-प्राणियों का विचार कर ने लगते हैं, तब मृत-प्राणी श्राप को दिखाई देते हैं। इम जब किसी वस्तु का विचार करते हैं, तब वह इमें प्राप्त होती है। उनका कहना है कि स्वप्नों में क्या हम सब वस्तुश्रों की सृष्ठि नहीं करते हैं? हमारी कल्पना इन वस्तुश्रों का श्रमुभव करती है। कल्पना वादियों के ये उत्तर हैं श्रीर वस्तु-स्वातं ज्यवादी इन उत्तरों के भी उत्तर रखते हैं। इन प्रश्नोत्तरों के ज्यौरे में हम नहीं पड़ना चाहते।

वेदान्त भी संसार को मेरा संकल्प, मेरी सृष्टि रूप मानता है। परन्तु संसार को मेरा विचार, मेरी स्टष्टि मानते हुए भी श्राप उसे कल्पनावाद नहीं कह सकते। राम के मुख से यह बात बहुत ही विल्वाण सी जान पड़ती है। इसे फिर दृष्टि-सृष्टिवाद श्रौर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. १३;

दोहराता हूँ। यूरोप श्रौर श्रमेरिका के लोग समभते हैं कि वेदान्त एक प्रकार का कल्पनावाद है, श्रौर यूरोपियनों की लिखों हुई जो पुस्तकें राम ने पढ़ी हैं प्रायः उन सभी में वेदान्त की कल्पनावाद कहा गया है। किन्तु राम श्राप से कहता है कि इन लोगों ने वेदान्त को समभा नहीं है। वेदांत वैसा कल्पनावाद नहीं है जैसा वर्कले या श्रफलातूँ का कल्पना-वाद है। वेदान्त इस से कहीं ऊँचा है, कहीं श्रेष्ठ है।

कल्पना-वादी संसार की चुद्र द्रष्टा, तनिक सी वुद्धि, व छोटे से मन पर आश्रित करते हैं। किन्तु वेदान्त जब कहता है कि संसार मेरा विचार या संकल्प है, तो उसका यह अर्थ नहीं कि संसार चुद्र द्रष्टा, नन्हीं सी वुद्धि, छोटे से मन का संकल्प है। यह तो एक परिवर्त न शील वस्तु है, यह स्वयं पक रचना है, श्रीर वर्कले का यह कहना भयंकर भूल है कि स्वप्न जो हैं वे (स्वप्नों)के द्रष्टा की रचना है। उसने भूल यह की कि स्वप्नावस्था के पदार्थों के द्रष्टा की उसने जायता-वस्था के द्रष्टा से श्रमिन्न समका। श्राप जानते हैं, जैसा कि कल रात को दशीया गया था, कि स्वप्नावस्था का द्रष्टा जायतावस्था के द्रष्टा से भिन्न है। स्वप्नलोक का द्रष्टा भी उसी तरह का एक पदार्थ है जिस प्रकार की स्वप्नलोक की वस्तुएँ हैं। जब आप जागते हैं, तब जायतावस्था का द्रष्टा भी उसी तरह का है जैसी उस अवस्था की वस्तुएँ हैं, श्रीर वर्कले ने जाग्रतावस्था के द्रष्टा को वहीं समस्रा जो स्वप्नावस्था का था। संसार जायतावस्था के द्रष्टा या स्वप्ना-वस्था के द्रष्टा की रचना नहीं है। संसार मेरे स्वक्ष वास्तविक ईश्वर, गुद्ध आत्मा की रचना है।

अब हम 'बोध सम्बन्धी वेदान्त-मत' के विषय पर CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE याते हैं।

वेदान्त कल्पनावादियों से कहता है, " पे कल्पना-वा-दियों ! तुम्हारा वह कहना यथार्थ है कि इस दुनिया के सव नाम और रूप, वस्तुओं के सम्पूर्ण गुण और लक्षण द्रष्टा की कियाशीलता के बिना नहीं हो सकते "। इस को फिर कहता हूँ। विषय वड़ा किलब्ट है और श्राप की खुब ध्यान देना चाहिये। वेदान्त कल्पनावादियों से कहता है, "तुम्हारा यह कहना ठीक है कि द्रष्टा के कार्य के विना इस संसार के सब नाम श्रीर रूप नहीं हो सकते; वस्तुश्रों के सब लज्ञण गुण श्रौर धर्म बुद्धि या मन या द्रष्टा की कियाशीलता श्रीर किया पर निर्भर हैं। यहां तक तुम ठीक हो। किन्तु तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है ।क इस छोटे द्रष्टा, तुम्हारे इस छोटे से मन से बाहर कुछ भी नहीं है। " वेदानत वस्तु-स्वातंत्र्यवादियों से कहता है, " तुम्हारा यह कहना ठीक है कि इस गोचर वा नाम रूप संसार का प्रादुर्भाव केवल किसी बाहरी सत्यता के कार्य से नहीं हो सकता।" आप जानते हैं कि वस्तु-स्वांतज्यवादी कहते हैं कि इस दृष्टिगो-चर दुनिया का कारण हमारी ज्ञानिन्द्रयों पर कोई वाहरी किया वा प्रभाव है। इन्द्रियों पर वस्तुत्रों की किया होती है श्रौर इस प्रकार हमें वस्तुत्रों का वोध होता है। वेदान्त कहता है, " हां वाहर से विना किसी प्रकार की किया वा प्रभाव के हमें वस्तुत्रों का वोध नहीं हो सकता।" यहां तक वस्त-स्वातंत्र्यवाद ठीक है। किन्तु वेदान्त के अनुसार यस्तु-स्वातंत्र्यवाद तब गलती करता है जब कहता है कि हमारे सम्पूर्ण बोध का कारण एकमात्र और पूर्णतया बाहरी कार्य (प्रभाव) श्रीर द्रष्टा की कर्मएयता है। इसे हम CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

श्रीर स्पष्ट किये देते हैं। इस संसार का कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिय, यह पेंसिल, ले लो। इस पेंसिल के रंग का कारण क्या है? श्राप कह सकते हैं, द्रष्टा की किया के साथ ही वाहर की प्रतिक्रिया कारण है। यदि तुम्हारी श्रांखों को कोई रंग नहीं सूभता, तो तुम्हें पेंसिल का यह रंग न सूभेगा। पेंसिल का रंग एक गुण या धर्म है। फिर पेंसिल का वजन ले लो। वह बदल सकता है,श्रीर ऐसे ही रंग भी बदल सकता है। यदि हमारी श्रांखों में पाँड-रोग हो, तो पेंसिल हमें दूसरे ही रंग की दिखाई पड़ेगी। श्रीर यदि हम इसे यहाँ न तौल कर बड़े ऊँचे पर, या चन्द्रलोक में, या गहरी खान में तौलें, तो इसके बोज (वजन) में फर्क होगा। श्रीर श्राप जानते हैं कि हरेक वस्तु का बोम जब वह लदंन में तौली जाती है तब कुछ श्रीर होता है, श्रीर भारत वर्ष में कुछ श्रीर; तौलमें भेद हो जाता है। बोम परिवर्तन शील है, रंग परिवर्तन शील है।

श्राप जानते हैं कि वही पानी जाड़ेमें छूनेपर श्रापको गरम जान पड़ता है, श्रोर गर्मी में छूने पर शीतल लगता है। क्यों? क्योंकि द्रष्टा या बोध करने वाले में पानी छूने के समयों में गर्मी-सर्दी का श्रंश विभिन्न होता है, श्रोर पानी में गर्मी सर्दी का श्रंश लगभग वही रहता है, देखने में हमारे हाथा की गर्मी सर्दी के भेद के कारण जल में गर्मी सर्दी के श्रंश का भेद है। इसी तरह द्रष्टा में भेदों के श्रनुसार वस्तु के गुणों में भी भेद हो जाँयगे।

श्रीर यह पेंसिल काहे की बनी है ? बर्कले श्रीर कुछ अन्य दार्शनिकों के श्रनुसार, गुणों श्रीर धर्मों की एक पोटली के सिवाय श्रीर कुछ मी यह नहीं है। इन गुणों को

ले लीजिये, कुछ भी नहीं बच जाता। किन्तु केन्ट के अनुसार वास्तविक वस्तु इसके पीछे है। श्रीर श्रफलातुँ के श्रनुसार इसके पीछे स्वयं वस्तु है, जिसे वह विचार या कल्पना कहता है। इस तरह यहां वहां गुए हैं। इन सब गुएों का कारण द्रष्टा का कार्य है। किन्तु हमारा कहना है कि इस प्रतिक्या से पेंसिल में ये गुण पैदा होने से पहले कुछ श्रसितयत वहां थी । यह बात श्रौर भीं साफ की जायगी, श्रीर यदि तुम राम से कहोंगे, तो फिर दोहरा दी जायगी। यह सत्य है कि वेदान्त कहता है कि पेंसिल में इन सब गुणों का कारण द्रष्टा का कर्म है, परन्तु द्रष्टा का कर्म कैसे उत्तेजित हुआ ? यह प्रश्न है। बाहर कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए जिसने द्रष्टा पर क्रिया की (प्रभाव डाला), श्रीर द्रष्टा में प्रतिकिया उतेजित की, श्रीर तब ये गुण पैदा हुए या जमा किये गये। हम यह नहीं कह सकते कि इस द्रष्टा के कार्य से पहले ही इन गुणों ने स्वयं ही मन पर कार्य किया (प्रभाव डाला) और मन की किया या प्रतिकिया की उत्तीजित किया। हम पेसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गुण मन की किया या प्रतिकिया के बाद प्रकट होते हैं। इस लिये बाहर कोई चीज़ श्रवश्य होना ही चाहिये, पेंसिल में कुछ वास्तविकता का होना ज़करी है, जिसने तुम्हारी श्राँखों पर काम किया, (प्रभाव डुंग्ला), जिसने तुम्हारे कानों पर काम किया जब कि श्रावाज सुनाई पड़ी थी, जिसने तुम्हारे स्वाद पर काम किया जब कि तुमने उसे जुबान से छुत्रा था, जिसने तुम्हारे हाथ पर काम किया जब कि तुमने स्पर्श किया। बाहर कोई वस्तु होना ही चाहिये जो श्रांख, कान, और नाक पर काम करती है। इस पैलिस को खा जाओ तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पढ़ेगा। तुम कैसे कह सकते हो

कि बाहर कोई असलियत है नहीं ? बाहर भी कुछ असलि-यत है, श्रोर मनुष्य की इन्द्रियों पर जब वह काम करती है तब इन्द्रियां मन को खबर पहुँचाती हैं, श्रौर मन प्रतिाक्रया करता है। तब वस्तु के गुण वा धर्म वाह्य स्थल (दृश्य) में अकट होते हैं। यह ठीक इस प्रकार से है। यहां एक हाथ है, वहाँ दूसरा है। केवल एक हाथ कोई शब्द नहीं कर सकता। दोनों हाथों से (ताड़ी वजाकर देखो याँ) श्रावाज़ पैदा होती है। यहां एक श्रोर से किया हुई, श्रीर दूसरी श्रोर से प्रतिक्रिया, श्रीर परिणाम हुन्ना शब्द। यह सारंगी का एक तार है। तुम इस पर अपनी अंगुली चलाते हो, तब इससे आवाज़ पैदा होती है। तुम्हारी अगुली ने किया की थी,श्रीर तार ने प्रतिकिया। अथवा आप कह सकते हु,कि तार ने किया की श्रीर ईंगुलियों ने प्रतिकिया, श्रार तब श्रावाज़ पैदा हुई। इसी तरह, एक लहर इस तरफ से आई और दूसरी आई उस तरफ से, दोनों लड़ गई, और फेना पैदा हुआ। यह एक दियासलाई है, और यह एक दुकड़ा वलुआ-कागज (sand paper) है। दियासलाई की चोट बलुआ-कागज पर लगाश्रो, तब लपट पैदा होती है। किया और प्रतिकिया दोनों श्रोर से । यहां विजली का एक धनात्मक स्तम्स positive pole) है, श्रौर वहां ऋणात्मक स्तम्म (negative pole) है। उनके एक दूसर के पास पहुंचने पर हमें विजली की चिनगारियां दिखाई देती हैं, या श्रावाज़ सुनाई पड़ती है। इस (इंद्रिय गोचर) इश्य की उत्पत्ति दोनों स्रार की किया और प्रतित्रिया से होती है।

इस प्रकार वेदान्त के अनुसार, तुम्हारी बुद्धि में तस्य कप वस्तु स्वयं मौजूद है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। सच्चा स्वरूप (त्रात्मा) तुम्हारी बुद्धि में रहता है, इस संसार की हर एक वस्तु में तत्त्ववस्तु है या सत्यता है। इस पेंसिल में श्रसलियत है, त्रथवा श्राप कह सकते हैं कि ख़द ऐसी कोई वस्त है, जो जानी नहीं जा सकती, जो सब गुणों या धर्मों से पर है। बाहरी सत्यता अर्थात पेंसिल में ईश्वरता या तत्त्व-वस्त श्रीर बुद्धि में तत्त्ववस्तु मानें। दो हाथ हैं। उनकी भिड़न्त (परस्पर टक्कर) होते ही पेंसिल के गुणों की स्थापना हो जाती है, फेन की तरह वे प्रकट हो जाते हैं; एक लहर पक श्रोर से, श्रौर इसरी लहर दूसरी श्रोर से, श्रौर फेन पैदा हा गया, अर्थात् ये गुण प्रकट हो गये। आप कह सकते हैं कि घनात्मक खमा (positive pole) बुद्धिमें है और ऋगात्मक negative pole) पेंसिल में,तथा दोनों के मिलने पर हमें गुणों के दर्शन होते हैं। वेदान्त की भाषा में, द्रष्टा और हब्य के एक होते ही हमें बस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं। दृष्टा और दृश्य पेंसिल में वास्तविक स्वरूप या आत्मा है, और बुद्धि में तत्त्वस्वरूप या त्रात्मा है, त्रीर दोनों की किया और प्रतिक्रिया नाम रूप दश्य काः चमत्कार पैदा करती हैं।

इस तरह कल्पना बादियों का यह कहना ठीक है कि द्रष्टा के कार्य (वयापार) के बिना कुछ (हश्य) भी नहीं देखा जा सकता। किन्तु उनका यह कहना गलत है कि दृष्टा का केवल यह कार्य (व्यापार) श्राप ही इस गोचर-वस्तु की उत्पत्ति करता है, क्योंकि उनके इस कथन से विज्ञान का एक जटल (निष्ठर) नियम भंग होता है। वह नियम इस प्रकार है।

"There can be no action without an equal and opposite reaction"

एक समान, श्रामने सामने एक, किया की प्रतिक्रिया हुए

विना कोई कार्य नहीं हो सकता। कल्पनावादी जब कहते हैं कि
"इस सम्पूण संसार की मृष्टि द्रष्टा की किया से होती है",
तब वे इस तथ्य की उपेचा करते हैं, अथवा इस तथ्य की
नितान्त छोड़ देने हैं कि कहीं विना प्रतिक्रिया हुए यह कार्य
हो नहीं सकता। और इस लिये वस्तु—स्वातंत्र्यवााद्यों का
यह कहना ठिक है कि इस दुनिया में खुदही एक उसकी अपनी
असालयन है, और वह केवल द्रष्टा पर ठहरी हुई वा आश्रित
नहीं है। यहां तक तो वे ठीक हैं, किन्तु जब वे कहने हैं कि इस
दुनिया का दश्य वा नाम कप स्वयं ही सत्य है, और अपने
आप पर ठहरे हुए है, तब वे भून करने हैं, क्योंकि इस
दुनिया का विकार (नाम कप दश्य, इस दुनिया के भद, इस
दुनिया की वस्तुओं के गुण, द्रष्टा की किया पर ठीक उतना
ही निर्भर हैं जितना कि बस्तु के भीतर की वास्तिवकता
की प्रतिक्रिया पर।

यहां पर एक वड़ी शंका उठती है। "तुम जो किया और प्रतिक्रिया की बात कहते हो। तब अनन्तता में किया और प्रतिक्रिया केसे हो सकती हैं ? किया और प्रतिक्रिया की चर्चा हमने इस लिये की थी कि उसी शब्दावली का प्रयोग किया जाय जिसका दूसरे लोग करते हैं। बुद्धि या वस्तु से संयुक्त परम संकल्प या परम शक्ति का जब हम ज़िक्त करते हैं, तभो किया आर प्रतिक्रिया की चर्चा करते हैं। परम सत्ता जो है, वह इस वस्तु से संयुक्त है जा उसके बिरुद्ध किया या प्रतिक्रिया करती है, और इसी प्रकार इस वस्तु के साथी वा इस वस्तु से मिले हुए शिर, मस्तिष्क या बुद्धि से भी वह संयुक्त है। यह दिएनत लीजिय। इस पात्र में आकाश है, और उस पात्र में भी। वास्तव में आकाश दोनों में एक ही और

बही वस्त है, किन्तु विभिन्न पात्रों में उसका प्रगट होना आप कह सकते हैं। देश या आकाश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वर्ताव (प्रयोग) तुम उसी तरह कर सकते हो जिस तरह इस रुमाल का। आकाश एक और वही है, अखंड है। श्राकाश में विभाग की तो कोई कल्पना ही नहीं है, श्रीर केन्ट (Kant) के श्रनुसार श्राकाश द्रष्टा श्रीर दश्य दोनों है, और वह बाँटी और काटा नहीं जा सकता। इसी तरह सच्चा श्रात्मा या तत्त्ववस्तु, परम श्रनन्तता कभी काटा या बांटी नहीं जा सकती। किन्तु इस दुनिया के पदार्थों के सम्बन्ध में जब उसका ज़िक हम करते हैं, तब बुद्धि या किसी वस्तुसे संयुक्त तत्वकी तरह उसकी चर्चा करने में हम ठीक हैं, श्रीर श्रब वही तत्ववस्त इस या उस पदार्थ से किया और प्रतिकिया के रूप में जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिये, इस हाथ का आकाश, इस पात्र के आकाश तक पहुँ नता है, श्रीर दोनों एक हो जाते हैं। श्रव हाथ का श्राकाश श्रीर पात्र का श्राकाश एक हो गया। मूल में भी वह एक ही था, किन्त अब तुम्हारे नेत्रों के लिये हाथ का आकाश

इस प्रकार वेदान्त कहता है कि परमतत्व तो द्रष्टा को आश्रय दिये हुये वा द्रष्टा का आधार है, और जब वह तत्व दश्य के आधार रूप परमतन्व से एक होता है, तब द्वारा श्रीर दश्य एक हो जाते हैं। किया श्रीर प्रतिकिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किन्तु परिच्छिन्न-आत्मा में होती है। उदाहरण के लिये एक श्रोर से पानी की यह यक लहर आ रही है, दूसरी ओर स दूसरी आ रही है। प्क लहर भी वैसा ही जल है जैसा कि दूसरी लहर, और

श्रीर पात्र का श्राकाश एक हो गया।

दृष्टि-सृष्टिवाद श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. २१

खड़ने पर भी दोनों पानी ही रहेंगी । उन में कोई अन्तर नहीं पड़ता फिर भी लहरों में किया और प्रतिक्रिया होती है। यहाँ एक लहर से परिमित जल की दूसरी लहर से पारिमित जल से दूसरी लहर से पारिमित जल से टक्कर से फेन का व्यापार प्रकट हो आता वा घटित होता है। इसी तरह बुद्धि से परिमित परमतत्व से टकराता है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म और स्वभाव का व्यापार उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि यह हाथ जब दूसरे हाथ से टकराता है, (इस में भी वहा शक्ति है जो दूसरे हाथ में है, तो ध्वनि पैदा होती है, इस हाथ में भी वही ताकत है जैसी कि दूसरे में, और तथापि दोनों हाथ मिड़ते हैं।

परमतत्व बुद्धि श्रौर पदार्थ में वही है । जब बुद्धि या द्रष्टा का पदार्थ से संस्पर्श होता है, तब भी उनके पीछे वही परमतत्व श्रात्मा है । यह विलकुल स्पष्ट नहीं हुश्रा कि इस दुनिया की सब वस्तुश्रों के पीछे वही एक परमतत्व है। यह एक कलम (लेखनी) है। इस कलम में कुछ गुण या धर्म श्रोर साथ ही परमतत्व भी है । श्राप जानते हैं कि इस आधार स्वरूप स्थित परमतत्व की मौजूदगी के श्रमुमान करने का हमारे पास एक श्रव्छा वा काफी कारण है, क्योंकि ये गुण श्राप ही श्राप नहीं उपज श्राते । बुद्धि पर किया हुई, तब उस पर बुद्धि की प्रतिक्रिया से गुणों की उत्पति हुई। यह एक कलम है । इसमें कुछ गुण हैं जिन्हें हम "क" कहेंगे, श्रौर इसमें श्राधार स्वरूप तत्व की हम "त" कहेंगे। कलम उन गुणों के समान है जिनसे वह कलम बनता है। वहां एक मेज़ है। मेज़ में वही गुण हैं

#### स्वामी रामतीर्थ.

बही वस्तु है, किन्तु विभिन्न पात्रों में उसका प्रगट होना त्राप कह सकते हैं। देश या आकाश कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका वर्ताव (प्रयोग) तुम उसी तरह कर सकत हो जिस तरह इस रुमाल का। आकाश एक और वही है, अखंड है। आकाश में विभाग की तो कोई कल्पना ही नहीं है, श्रीर केन्ट (Kant) के श्रनुसार श्राकाश द्रष्टा श्रीर दश्य दोनों है, श्रीर वह बांटी श्रीर काटा नहीं जा सकता। इसी तरह सच्चा श्रात्मा या तत्त्ववस्तु, परम श्रनन्तता कभी काटा या बांटी नहीं जा सकती। किन्तु इस दुनिया के पदार्थों के सम्बन्ध में जब उसका जिक्र हम करते हैं, तब बुद्धि या किसी वस्तुसे संयुक्त तत्वकी तरह उसकी चर्चा करने में हम ठीक हैं, श्रीर श्रव वहीं तत्ववस्त इस या उस पदार्थ से किया और प्रतिकिया के रूप में जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिये, इस हाथ का त्राकाश, इस पात्र के त्राकाश तक पहुँचता है, श्रीर दोनों एक हो जाते हैं। श्रव हाथ का श्राकाश श्रीर पात्र का श्राकाश एक हो गया। मूल में भी वह एक ही था, किन्त अब तुम्हारे नेत्रों के लिये हाथ का आकाश श्रीर पात्र का श्राकाश एक हो गया।

इस प्रकार वेदान्त कहता है कि प्रमत्त्व तो दृष्टा को आश्रय दिये हुये वा दृष्टा का श्राधार है, और जब वह तत्व दृश्य के ट्राप्ट्रार रूप प्रमतन्त्व से एक होता है, तब दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। किया और प्रतिक्रिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किन्तु प्रिन्छिन-आत्मा में होती है। उदाहरण के लिये एक ओर से पानी की यह एक लहर आ रही है, दूसरी ओर स दूसरी आ रही है। एक लहर भी वैसा ही जल है जैसा कि दूसरी लहर, और

### दृष्टि-सृष्टिवाद श्रौर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वयः २१

लड़ने पर भी दोनों पानी ही रहेंगी । उन में कोई अन्तर नहीं पड़ता फिर भी लहरों में किया और प्रतिक्रिया होती है। यहाँ एक लहर से परिमित जल की दूसरी लहर से पारिमित जल से टक्कर होती है, और इस टक्कर से फेन का व्यापार प्रकट हो आता वा घटित होता है। इसी तरह बुद्धि से परिमित परमतत्व से टकराता है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म और स्वभाव का व्यापार उत्पन्न हो जाता है। ठींक वैसे ही जैसे कि यह हाथ जब दूसरे हाथ से टकराता है, (इस में भी वहां शाक्ते हैं जो दूसरे हाथ में है, तो ध्वनि पैदा होती है, इस हाथ में भी वही ताकत है जैसी कि दूसरे में, और तथापि दोनों हाथ भिड़ते हैं।

परमतत्व बुद्धि श्रीर पदार्थ में वहीं है । जब बुद्धि या द्रष्टा का पदार्थ से संस्पर्श होता है, तब भी उनके पीछे वहीं परमतत्व श्रात्मा है । यह विलकुल स्पष्ट नहीं हुश्रा कि इस दुनिया की सब वस्तुश्रों के पीछे वहीं एक परमतत्व है। यह एक कलम (लेखनी) है। इस कलम में कुछ गुण या धर्म श्रीर साथ ही परमतत्व भी है । श्राप जानते हैं कि इस आधार स्वरूप स्थित परमतत्व की मौजूदगी के श्रवुमान करने का हमारे पास एक श्रव्छा वा काफी कारण है, क्योंकि ये गुण श्राप ही श्राप नहीं उपज श्राते । बुद्धि पर किया हुई, तव उस पर बुद्धि की प्रतिक्रिया से गुणों की उत्पति हुई। यह एक कलम है । इसमें कुछ गुण हैं जिन्हें हम "क" कहेंगे, श्रीर इसमें श्राधार स्वरूप तत्व को हम "त" कहेंगे। कलम उन गुणों के समान है जिनसे वह कलम बनता है। वहां एक मेज है। मेज में वही गुण हैं CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MOE

जिनसे वह मेज़ बनती है, अर्थात "क म"+"त" (परम तत्व)। यहां आप परन कर सकते हैं कि इस "त" को हम वही पिहले वाला "त" क्यों माने लेते हैं। कहा जा सकता है कि इस कलम के गुणों के पीछे स्थित तत्व कोई दूसरा है, और मेज़ के गुणों के पीछे स्थित तत्व कोई दूसरा है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि कलम के गुणों का विस्तार होने से पिहले किसी तत्व ने हमारी इंद्रियों पर किया की होगी, और जिन गुणों से यह एक मेज़ बनी है, उनका विस्तार हमारे दृष्टा से हुआ था, अर्थात् किसी दूसरे तत्वने, जिसे हम "त" कह लें, हमारी इंद्रियों पर किया की होगी। किन्तु इस "त" कह लें, हमारी इंद्रियों पर किया की होगी। किन्तु इस "त" को और दूसरे "त" को एक मानने का हमें कोई हक नहीं है। यह एक बाजा है। इसे हम "त" १ कहेंगे तािक पहले के "त" से अलग रहे। यह "त" उससे भिन्न हो सकता है जो मेज़ या कलम के पीछे स्थित था। यहां मनुष्य, "त" २ है।

अब अफ़लातूँ की गलती पर ध्यान दीजिये। यह इन आधार स्वरूप तत्वों को विभिन्न २ मानता है जैसा कि वे हैं, और तुम ने भी उन्हें विभिन्न २ मान रक्खा है। इस युक्ति में एक चूक है। हम यह दिखा सकते हैं कि यह अनुमान गलत है। कलम के गुण और स्वभाव, उसका रंग, तौल, कोमलता, तथा दूसरे गुण, आप की बुद्धि या मन की प्रतिक्रिया के परिणाम थे। इस तरह यहां सब सिफतें आप की बुद्धि की प्रतिक्रिया का नतीजा हैं। ये सब स्वभाव या गुण प्रतिक्रिया के पीछे आते हैं, और हमने मान लिया है कि इस पेंसिल में परम तत्व इन गुणों या धमों के विस्तार से पहले होता है। इस तरह परम तत्व सब गुणों, सब स्वभावों, सब धमों से उपर रहता है। "त"? और "त"२ भी सब गुणों या धमों से उपर रहता है। "त"? और "त"२ भी सब गुणों या धमों से उपर रहता है। "त"? और "त"२ भी सब गुणों या धमों से

दृष्टि-सृष्टिवाद श्रौर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. २३

ऊपर रहते हैं।

तो फिर भेदों का क्या कारण है ? तनिक विचार करो। इस दुनिया के सारे भेदों का कारण केवल गुण हैं। खरिया मही के इस दुकड़े और उस पेंसिल के गुणों की चर्चा किय बिना क्या आप दोनों में भेद कर सकते हैं ? आप कैसे जानते हैं कि खरिया मही का यह दुकड़ा उस पेंसिल से मिन्न है ? केवल गुणों के द्वारा।यह खरिया सफेद है।यह एक गुण है। यह भुरभुरी है। यह भी एक गुण है। सारे भेदी के कारण गुण हैं। यदि तुम इस "त" को उस "त" से भिन्न बनाते हो, तो तुम भेदों की स्थापना करते हो, तुम भेदों का विस्तार करते हो, दूसरे शब्दों में, तुम इस परमतत्व को फिर गुणों के अधीन कर देते हो। आप देखते हैं कि भेदी के अधीन होने से, एक दूसरे से भिन्न होने से, वे सब गुणों के अधीन हैं, और यह गलती थी। उन (परम तत्वों) को गुणों से परे मान कर आप ने आरम्भ किया था, और उन्हें गुणों से युक्त मान कर आप इति कर रहे हो। यदि श्राप उनको विभिन्न श्रौर एक दूसरे से न्यारा मानते हैं, तो श्राप ज़बर्दस्त गलती करते हैं। उन्हें गुणों से, स्वभावों से, परे मान कर श्राप ने प्रारम्भ किया था, श्रौर श्रव गुणों तथा स्वाभावों के मध्य में उन्हें लाकर श्राप श्रपना ही खंडन करते हुए इसे समाप्त कर रहे हैं। यही गलती है।

श्रापको यह कहने का कोई श्रधिकार नहीं है कि इस पॉसिलमें श्राधार स्वरूप तत्व खड़ियाके उस टुकड़े में श्राधार स्वरूप तत्वसे भिन्न है। श्रापको यह कहने का कोई हक नहीं है कि मन वा द्रष्टा या बुद्धि में स्थित तत्व उस तत्व वस्तु से भिन्न है जो एक गऊया बैल में श्रन्तःस्थ है। श्राप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि इस मेज़ में अन्तःस्थ आतमा उस (आतमा) से भिन्न है। वह एक है, वही अनन्तता, वहीं पूर्ण निर्विकार वा नित्य तत्ववस्तु है।

एक द्रष्टान्त देकर इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। यह एक सुन्दर संफद दिवाल है। श्राप सव यहां बैठे हो। श्राप में से एक उस दिवाल पर सुन्दर परिलेख (चित्रdiagrams) रेखागािएत के त्रिकाेण,वृत्त वा चक्र, श्रंडाकृतियां इत्यादि खींच रहा है, दुसरा उसी दिवाल पर एक महासमर सम्बन्धी एक चित्र खींच रहा है, श्रन्य एक उसी दिवाल पर अपनी जोडू, मित्रों श्रौर सम्बन्धियों के चित्र खींच रहा है, दूसरा कुछ श्रौर ही खींच रहा है। इन सब चित्रों के पींछे वहीं एक ही श्राधार भूत तत्व है। इसी तरह जो सब चीज़ें श्राप इस दुनिया में देखते हो, उनके पीछ भी वहीं (एक ही) तत्व है। कल्पना करो कि यहाँ आप एक घाड़ा देखते हैं, वहाँ एक गौ, यहां एक कुत्ता. वहां एक हाथी, श्रौर वहां एक श्रादमी देखते हैं। ये सब तसवीरें एक ही श्रीर उसी पूर्ण 'त' पर उस द्रष्टान्त बाले 'त' पर,उसी सफेद दिवाल पर बनी हुई हैं। इस प्रकार से वही श्रात्मा, एक ही श्रनन्त राम, हरक श्रीर सब क पीछे स्थित है। स्वप्त में श्राप एक वैल देखते हो, फिर एक कुत्ता, उसके वाद एक मनुष्य, फिर एक श्लीरत । किन्तु श्राप जानते हो कि श्राप के स्वन्तों में बैल, कत्ता, श्रादमी, श्रीर प्रत्येक वस्तु, एक ही श्रीर उसी पूर्ण तत्व,सच्ची त्रात्मा पर (खिंचे) सब चित्र हैं। जागने पर श्राप जानते हो कि घोड़ा,पहाड़, या नदी आदि आप के स्वप्न की वस्तुएँ कहीं नहीं हैं।

जिन गुणोंसे दुनिया बनतीं है, उनकी बाबत क्या बात है!

द्दाष्ट-सृष्टिवाद श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. २४

इन्द्रिय-गोचर दुनिया इन गुणों से युक्त है, श्रीर गुण परम तत्व पर निर्भर हैं। इस स्थल पर एक बहुत ही सूदम बात है जो आप अभी नहीं समभ सकोंग, किन्तु बाद के कुछ व्याख्यानों में आप शायद पूरी तौर पर उसे समम लोगे। ये सब गुण परमतत्व पर निर्भर करते हैं। इन गुणों के श्रनुसार, परम तन्व में भी एक गुण है, श्रर्थात् इन गुणों का अवलम्बी, पोषक वा आधार होने का गुण। परमतत्व सब गुणों को सहारा देता है। यदि ऐसा है तो परमतत्व परम नहीं है, क्योंकि परमतत्व में इन सब गुणों को सहारा देने का कम से कम एक गुण तो है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परम तत्व पूर्ण है ? अमली श्रनुभव से हम ऐसा कहते हैं। जिस तरह श्राप श्रपने निजी अनुभव के प्रमाण पर कहते हो कि यह दुनिया वास्तविक है, ठीक उसी तरह उच्चतर निजी श्रमुभव के यमाण पर हम कहते हैं कि जब परमतत्व की उपलब्धि हो जाती है, तब ये सब गुण, यह सब काल, और देश गायब हो जाते हैं। इस प्रकार परम तत्व की दृष्टिविन्दु से इन गुणीं का अस्तित्व कभी नहीं था, किन्तु गुणों की दृष्टि से वे अधिष्ठान रूप परम तत्व पर निर्भर करते हैं। यह एक वड़ी समस्या इल करने को है। यह माया की समस्या कहलाती है। वास्तव में परमतत्व परम ही है, सब गुणों से परे है, किन्तु ये गुण अपने स्थितिविन्दु से परमतत्व पर निर्भर करते हैं। यह गुत्थी सुलक्षने पर संसार की सब गुत्थियां सुलभ जांयगी।

ये केवल कल्पना के विषय नहीं हैं। यूरोपीय दार्शनिक इन्हें केवल कल्पना के विषय बनाते हैं। किन्तु भारतीय

CC-0. In Public Domain, Funding by IKS-MoE

#### स्वामी रामतीर्थ.

तत्वक्कानियों का यह हाल नहीं है। कोई कल्पना-सिद्ध विषय उनके लिये तब तक श्रध सिद्ध ही बना रहता है, जब तक कि अनुभव से वह प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक उस की उपलिध्य और प्रयोग नहीं हो जाता। बुद्धि से सुनने पर यह विषय त्राति मीठा है, किन्तु जब एक बार इस का अनुभव किया जाय, तब तो यह माधुरी श्रीर श्रानन्द का सार है। यह अनुभव करने के योग्य है। यदि आप इस कल्पना के श्रानुसार जीवन निर्वाह करो-कि, श्राप वही पक अनन्त "त" हो, जो इस विश्व के सब पदार्थों या सत्ताओं के पींछे ( आधार रूप से ) स्थित है, आप परम तत्व हो—तब श्राप देह से परे हो जाते हो,मनेस परे होते हो। यह शरीर अधिष्ठान(द्रृष्टा) नहीं है। यह तो केवल एक पदार्थ है जिस की उत्पत्ति एक श्रोर की लहर से दूसरी श्रोर की लहर की टक्कर से हुई। है आप केवल देहरूपी फेन नहीं हो। श्राप तो परमतत्व हो, जिस में यह सम्पूर्ण संसार, विश्व का सम्पूर्ण व्यापार, लहरें या भवर हैं। इस का अनु-भव करो, श्रीर परम स्वतंत्र हो जाश्रो। क्या यह श्राश्चर्यों का श्राश्चर्य नहीं है कि श्राप जो वास्तविक सत्य, वास्तविक परम स्वरूप हो, इस का अनुभव नहीं करते ? कैसा शुभ समाचार है, कैसी उत्तम वार्ता है कि आप वह परमतत्व, श्रसली "त" हो। इस का श्रनुभव करो श्रीर स्वतंत्र हो जाश्रो।

Let that be your state,

The body dissolved is cast to winds,
While Death, Infinity me enshrine;

All ears my ears, all eyes my eyes,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

### दृष्टि-सृष्टिवाद श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद का समन्वय. २७

All hands my hands, all minds my minds,
I swallowed up death, all difference I drank
up,

How sweet and strong and good I find.

तुम्हारी यह दशा हो,

' देह विनप्र होने पर पवन के हवाले हो गई,
श्रीर में मृत्यु, श्रनन्तता का मन्दिर बना हुश्रा हूं;
सब कान मेरे कान, सब नेत्र मेरे नेत्र,
सब हाथ मेरे हाथ, सब मन मेरे मन।
मैं ने मौत निगल ली, सब मेद मैं पी गया,
कैसा तरो ताज़ा, श्रच्छा, श्रीर बलवान में हो गया "।

# वस्तु-स्वातंज्यवाद श्रीर कल्पनावाद वा दृष्टि-सृष्टि वाद ।

सोसवार ४ अप्रैल १९०४ का भाषण।

··· जिन लोगों का विश्वास है कि कल्पनायें वा ख्याल सत्य हैं, वे कहते हैं कि कल्पनावाद एक सत्यता वा तथ्य है, और उनके पास अपने पत्त के प्रमाण हैं। उदाहरण के लिये, विना बोधकत्ती के दिवाल का बोध कैसे हो सकता है ? उनका कथन है कि दिवाल में कोई असलियत नहीं है, परन्तु कल्पना ने दिवाल की सृष्टि की, यदि कोई मनुष्य दूसरी श्रोर मुग्ध ( hypnotized हिपनोटइजूड़ ) हो जाय, तो वह दिवाल को कुछ और ही देखेगा। जिस मनुष्य को में ने मुग्ध ( ऋपने ख्याल के विवश ) कर लिया है, उससे में यदि कहूं कि यह धरातल भील है, तो वह तुरन्त इसमें मछलियां मारने लगेगा। किन्तु यहीं पर वस्तु-स्वातंत्र्यवादी आता है और कहता है कि दिवाल बिलकुल असली है, तुम्हारी कल्पना के वह श्रिधीन नहीं। तुम इसे देखते हो, तुम इसे बोध करते हो, तुम इसे सुन सकते हो, श्रौर यदि तुम्हारी सुंघने की शक्ति तीब होती, तो तुम इसे सुंघ भी सकते, श्रीर यदि तुम इसे खाश्रो तो तुम्हारा पेट तुम्हें बतावेगा कि यह ज़रूर एक वास्तिविक पदार्थ है। इस तरह तम देखते हो कि अपने पत्त में उसके पास प्रचुर दलीले हैं। किन्तु में आप से कहना चाहता हूं कि कोई पदार्थ बनाने के लिये संकल्प और वस्त दोनों की ज़रूरत CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. वस्तु-स्वातंत्र्यवाद् श्रीर कल्पनावाद् वा दष्टि—सृष्टिवाद्, २६

होती है। माना कि मुग्ध मनुष्य के लिये यह दिवाल से कोई भिन्न वस्तु है, फिर भी उसे (भिन्न वस्तु) सुमाने के लिये वहां काई वस्तु तो अवश्य होना ही चाहिए, चाहे हम उसे घोड़ा कहें या भील या कुछ और। अधिष्ठान या द्रष्टा और दश्य इन दो की ज़रूरत पड़ती है।

पक वार भारतवर्ष में दो मनुष्य भगड़ रहें थे। वे दरवेश कहलाते थे। पक का नाम था श्रीयुत लकड़ी Wood), श्रीर दूसरे का नाम था श्रीयुत कुल्हाड़ी (Axe)। श्रीयुत कुल्हाड़ी कुपित होकर श्री लकड़ी से बोल "में तुम्हारे दुकड़े दुकड़े कर डालूंगा"। श्री लकड़ी ने जवाब दिया, "किन्तु, महाशय जी! तुम्हारे पीछे मेरा होना ज़करी है, श्रम्यथा तुम कुछ नहीं कर सकते।" श्राप देखते हैं कि कुल्हाड़ी का बेंट लकड़ी का बना होता है। श्रीर इसी तरह कल्पनावाद श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यवाद साथ साथ हैं, वे एक दूसरे के श्राश्रित हैं।

में बलुश्रा-कागज़ (sand paper) पर एक दियासलाई रगड़ता हूँ, श्रीर लपट पैदा होती है। लपट न तो दियासलाई में थी श्रीर न बलुश्रा-कागज में थी। किन्तु दोनों का संसर्ग होने से ली पैदा हुई। मैं श्रपना एक हाथ दूसरे हाथ पर पटकता हूँ, श्रीर एक श्रावाज़ पैदा होती है। श्रावाज़ न तो दहने हाथ में है श्रीर न बांये हाथ में है, किन्तु दोनों के एक होने का नतीजा है। श्रातमा दोनों हाथों में वही है। यहां पर में तुमसे कींवे की बात कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि कौंवे के दो नेत्र-कूप (नैन कटोरे) होते हैं, किन्तु नेत्रपिंड (श्रांख का तारा) एक ही होता है, श्रार जब वह दहनी श्रोर देखता है, तब वह उधर के कूप में नेत्र को ले जाता है; श्रीर

जब बांई श्रोर उसे देखना होता है, तब वह उधर के कटोरे कूप में नेत्र की ले जाता है। श्रव श्राँख एक ही है, परन्तु वह विभिन्न स्थानों में फेरी जाती है। दो बड़ी लहरों का समागम होता है, श्रीर एक श्वेत शिखा हमें मिलती है। दहनी लहर में श्रीर वाई लहर में जल वही है, श्रीर जव उनका समागम होता है तब सफेद शिखा हमारे हाथ श्राती है। एक बच्चा एक जनक से नहीं पैदा होता, माता श्रीर पिता दोनों से पैदा होता है।

अव हम श्रधिकरण-निष्ठ ( श्रात्मगत ) की द्रष्टा श्रीर पदार्थ-निष्ठ (श्रनात्मगत) की हश्य कहेंगे।श्रीर हम सर्वत्र देखते हैं कि यही दो हैं जो श्रन्थान्याश्रित हैं। श्रीर जो इस प्रकार एकत्र होने पर गोचर-पदार्थ (नाम-रूप) की उत्पत्ति करते हैं जिसे हम देखते हैं। दोनों में से एक कोई भी श्रकेला गोचर-वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता, श्रीर इस तरह यह साफ है कि गोचर-वस्तु की व्याख्या के लिये संकल्प-वादी श्रीर वस्तुवादी दोनों को एकत्र होना पड़ेगा, क्योंकि संभवतः कोई भी इसे श्रकेला नहीं कर सकता।

भारतवर्ष में कुछ घरों में बहुत दर्पण होते हैं, वास्तव में दिवालें और छुते दर्पणों से जड़ी होती हैं। एक वार एक कुत्ता ऐसे एक घर में आ घुला, और अपने सब ओर उसने से कड़ों कुत्ते देखे। जब उसन ऊपर की ओर दखा, तब अपने शिर पर कुत्तों को देखा, और इस तरह बहुत डर कर उसने उछुलना शुरू किया। तुरन्त ही सब सैकड़ों कुत्ते भी उछुलने लगे। तब वह भौंकने और इधर उधर दौड़ने लगा। उन कुत्तों ने भी अपने मुँह पसारे और दौड़ने लगे। यही ढ़ंग वह करता रहा, और अन्त में वह इतना थक गया कि वहीं गिर

पड़ा,दौड़ धूप छेड़ दी और देह भी छोड़ दी। मकानके मालिक ने आकर उस कुत्त की लोध उठवाई। श्रंव इस कमरे में एक रुपवान युवा युवराज ने प्रवेश किया, श्रीर सब शीशों में अपने को खूब सराहा। पहते उसने अपने वालों की तारीफ की, तब श्रपने मुख तथा श्रन्य श्राकृतियों की, तब श्रपनी पोशाक की, श्रीर भी इसी तरह श्रीर श्रीर की। वह इन सब तसवारों से बहुत खुश हुआ और जानता था कि ये सैकड़ी मनुष्य वही ख़द है। केवल तभी हमें चैन मिलती है जब हम जान लेते हैं कि केवल एक ही आत्मा वा अपना आप है, श्रीर श्रनेक नामों के तले इम जो सब शकतें श्रीर रूप देखते हैं, वे वास्तव में हमारा ही आतमा वा अपना आप हैं। श्रन्यथा उक्र कुत्ते के समान दशा होती है। हम की डर लगता है कि यह इसका धोखा देगा, वह इसारी हानि करेगा, दूसरा हम से कोई चीज़ ले लगा, श्रौर मूर्तियों वा क्पों के विरुद्ध निरन्तर एक भगड़ा हाता रहता है, क्योंकि उन्हें इम विभिन्न समभत हैं। किन्तु सत्य के अनुभव होते ही इम राजकुमार की नाई सावधान हो जाते हैं। हम जानते हैं कि आत्मा या अपने स्वरूप वा अपने आप को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह निर्विकार श्रीर स्वतंत्र है। जय तक हम कुत्ते की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं, तब तक इम निरानिर ऊपरी हिस्से पर जीते हैं, किन्तु जब हुमें आत्मा ( अपने स्वरूप ) का अनुभव हो जाता है, तब हम सतह के नीचे पूर्ण सत्य के साम्राज्य में गाता लगाते हैं।

कल्पना करो कि स्वप्न में अधिष्ठान या द्रष्टा पहाड़ पर चढ़ा, और वहां एक व्यात्र उसे मिला, जिस्ते उसे नोच कर दूक दूक कर दिया; अथवा वह दलदलों में फंस गया, जिनसे निकलना कठिन हो गया; या गङ्गा ने उसे दबोच लिया। अब दृष्टा यदि वास्तविक और सत्य है, तो वह अनुभव करेगा कि स्वप्न की बातें कुछ भी नहीं हैं, और उसे कुछ भी न्या कि स्वप्न की बातें कुछ भी नहीं हैं, और उसे कुछ भी न्या न होगी। न्या ह्या दुकड़े दुकड़े नोचा जाने पर वह रोवे और चीखेगा नहीं, न दलदल की गहराइ से बह डरेगा। किन्तु हम देखते हैं कि यह एक ख़याल मात्र है और असलियत नहीं है। अब, इस स्वप्न की वस्तुओं की सत्य मान लो। यदि ऐसा होता; तो दृष्टा के सोने के बिछीने पर पाना की विहया आ गई होती, सिंह वस्तुतः दृष्टा को नष्ट कर देता, इत्यादि। किन्तु हम देखते हैं कि ऐसा तो होता नहीं, और न हश्य भी सत्य होता है। दोनों मिल कर स्वप्न की रचना करते हैं, किन्तु सत्य कोई भी नहीं है।

मेज़ = "क म" + "त" तख्ता = 'क त" + "त" गुलाब = "क ग" + "त"

मेज़ के गुण श्रीर श्रव्यक्त वा श्रज्ञात का योग = बराबर है मेज़ के।

तस्ते के गुण श्रीर श्रव्यक्त वा श्रक्षात का योग = बराबर है तस्ते के।

गुलाब के गुण श्रीर श्रव्यक्त वा श्रक्षात का योग = बरावर है गुलाब के।

गुलाव लाल है, उस में पँखड़ियां त्रादि हैं, त्रीर अव्यक्त या श्रज्ञात के योग से वह गुलाब हुआ। अव्यक्त वा अज्ञात सब में वहीं है, श्रीर वहीं स्वरूप वा श्रात्मा है, जो उन में बास्ताविकता है। Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

वस्तु-स्वातंत्र्यवाद श्रौर कल्पनावाद वा दृष्टि-सृष्टिवाद. ३३

ये दो समद्विभुज त्रिकोण हैं।



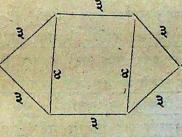

#### यह एक समकोण है।

श्रव इन श्राकारों को एक कर देनेसे एक षट्सुज (छुकोना)
श्राकार बनता है। जिन श्राकारों को हम ने मिलाया था
उन में से किसी का भी वह (छुकोना) श्राकार नहीं है।
समिद्र सुज त्रिकोणों में श्रोर समकोण में सब बाजू बराबर
नहीं थे, किन्तु छुकोण के सब पार्श्व (सुजायं) समान हैं।
यहां श्राकार हम ने इकट्ठे मिला दिये हैं, जो सब प्रकार से
एक नितान्त नये ही श्राकार की उत्पत्ति करते हैं।

इसी तरह हमें हर म्र(H.O)प्राप्त है। म्रव "म्राक्सीजन"

( oxygen ) श्रीर "हाइड्रोजन" ( hydrogen ) की सांस

क्त द्वन कर दिया; श्रथवा वह दलदलों में फंस गया, जिनसे निकलना कठिन हो गया; या गङ्गा ने उसे द्वोच लिया। श्रव द्रष्टा यदि वास्तिविक श्रीर सत्य है, तो वह श्रनुभव करेगा कि स्वप्न की बातें कुछ भी नहीं हैं, श्रीर उसे कुछ भी व्यथा न होगी। व्याश्र द्वारा हुकड़े हुकड़े नीचा जाने पर वह रोवे श्रीर चीखेगा नहीं, न दलदल की गहराइ से बह उरेगा। किन्तु हम देखते हैं कि यह एक खयाल मात्र है श्रीर श्रसलियत नहीं है। श्रव, इस स्वप्न की वस्तुश्रों की सत्य मान लो। यदि ऐसा होता; तो द्रष्टा के सोने के विछीने पर पाना की बहिया श्रा गई होती, सिंह वस्तुतः द्रष्टा की नष्ट कर देता, इत्यादि। किन्तु हम देखते हैं कि ऐसा तो होता नहीं, श्रीर न हश्य भी सत्य होता है। दोनों मिल कर स्वप्न की रचना करते हैं, किन्तु सत्य कोई भी नहीं है।

मेज़ = "क म" + "त" तख्ता = 'क त'' + "त" गुलाब = "क ग" + "त"

मेज़ के गुण श्रीर अञ्यक्त वा श्रज्ञात का योग = बराबर है मेज़ के।

तख्ते के गुण श्रौर श्रव्यक्त वा श्रज्ञात का योग = बराबर है तख्ते के।

गुलाब के गुण श्रीर श्रव्यक्त वा श्रज्ञात का योग = बराबर है गुलाब के।

गुलाव लाल है, उस में पँखड़ियां आदि हैं, और अव्यक्त या श्रज्ञात के योग से वह गुलाब हुआ। अव्यक्त वा अज्ञात सब में वहीं है, और वहीं स्वरूप वा आत्मा है, जो उन में बास्तविकता है। Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. वस्तु-स्वातंत्र्यवाद् श्रीर कल्पनावाद् वा दष्टि-सृष्टिवाद्. ३३



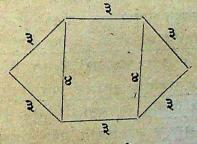

### यह एक समकोण है।

श्रव इन श्राकारों को एक कर देनेसे एक पट्सुज (छकोना) श्राकार बनता है। जिन श्राकारों को हम ने मिलाया था उन में से किसी का भी वह (छकोना) श्राकार नहीं है। समिद्रिसुज त्रिकोणों में श्रोर समकोण में सब बाजू बराबर नहीं थे, किन्तु छकोण के सब पार्श्व (सुजायं) समान हैं। यहां श्राकार हम ने इकट्ठे मिला दिये हैं, जो सब प्रकार से एक नितान्त नये ही श्राकार की उत्पत्ति करते हैं।

इसी तरह हमें हर अ(H.O)प्राप्त है। अब "आक्सीजन"

( oxygen ) और "हाइड्रोजन" (hydrogen ) की सांस

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

लेना सहज है, परन्तु व दोनों मिल कर पानी पैदा करते हैं, जो विलकुल भिन्न वस्तु है। "हाइड्रोजन" श्रोर "श्राक्सीजन" जल उठने वाले द्रव्य हैं, किन्तु जल के संवन्ध में यह वात ठीक नहीं है।

इस (उदाहरण) से व्यक्त (नाम रूप) संसार की. व्याख्या होती है, और यह भी ज़ाहिर होता है कि न तो द्रष्टा और न दश्य (पदार्थ) सत्य है।

वेदान्त कहता है कि यह सब केवल शब्दों का खेल है। शब्दों पर भगड़ने से क्या लाभ? वास्तव में एक ही आत्मा (तत्व) है जो हम हैं, उसके सिवाय कुछ नंहीं है, और, चूंकि आत्मा से इतर कुछ नहीं है, इस लिये तुम युक्रि पूर्वक नहीं कह सकते कि तुम एक श्रंश हो। बल्कि इस से यह अनिवार्य निचोड़ निकलता है कि तुम पूर्ण स्वरूप वा आत्मा हो। सत्य में कोई विभाग नहीं है। श्रब भी तुम सत्य स्वरूप हो।

ا ا مُو ا ا مُو ا ا مُو

## वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर

अकेडेभी आफ साईनेज में २३ दिसम्बर १९०२ को दिया हुआ व्याख्यान ।

किसी विशेष विषय पर श्राज कोई नियमित व्याख्यान न होगा। श्रुनेक तरह के प्रश्न लेकर श्रुनेक लोग राम के पास श्राते रहते हैं। कभी २ ते। ये प्रश्न विल्वण ही होते हैं। उन में स कुछ प्रश्नों का संचिप्त उत्तर श्राज दिया जायगा। श्राप में से किसी को श्रुथवा श्रुमेरिकाके किसी भागसे किसी व्यक्ति को इस विषय पर कोई प्रश्न करना हो, तो कागज़ के एक दुकड़े पर वह श्रुपना प्रश्न लिख कर राम को भेज सकता है। इस भवन (hall) में श्रुथवा किसी दूसरे स्थान में जहां राम को भाषण करने का श्रवसर मिलेगा, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जायगा।

इन प्रश्नों को आरम्भ करने के पहले, लोगों के मनों में संभवतः उपस्थित सब प्रकार के प्रश्नों के संबंध में एक सामान्य धोष्णा कर देना आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय या अमेरिकन तत्वज्ञानियों के ढँग से नितान्त निराला है। भारतीय तत्वज्ञानी जब किसी विषय को उठाते हैं, तो पहले उसकी व्याख्या करते हैं, तब सब प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं, और वे उनका उत्तर देते हैं। राम को स्वयं इन सब अवस्थाओं में हो कर गुज़रना पड़ा है। राम के सामने वे सब सवाल थे जो किसी के भी सामने हो सकते हैं; पसे सवालों और

मिथ्या शंकाओं का एक सागर है। उनमें से कुछ तो राम के प्रश्न उस समय के हैं जब कि वह ४ पांच साल का था। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो उसे उसकी १४ पन्द्रह वर्ष की उम्र (आयु) में हैरान करते थे। दूसरे सवाल ऐसे हैं जिन पर उस का ध्यान २४ साल की उम्र से लगा हुआ था।

इन प्रश्नों के संबंध में एक और बात बयान करनी है। इन में से कुछ का संबंध तो दार्शनिक बृत्ति के विकास की श्रत्यन्त प्रारम्भक श्रवस्थाय्रों से है। दूसरों का सम्बन्ध धार्मिक विकास की दूसरी (माध्यमिक) अवस्था से हैं। वाकी का सम्बन्ध किसी दूसरी अवस्था से है। यहां एक मनुष्य त्राता है जो तम से रेखागिएत (Euclid) की प्रथम पुस्तक की ४७वीं शक्ल समभना चाहता है। जो मनुष्य ४६वीं, ४४वीं, या पहली शक्ल नहीं समभा है श्रीर रेखागिएत के सूत्रों (axioms) तथा मानी हुई बाती (त्रवाध्योप्रक्रम = postulates) से भी त्रपरिचित है, उसकी यदि त्राप तुरन्त ४७ वीं शक्ल समभाना ग्रह कर दें तो उसको संतुष्ट कर सकना कैसे आपके लिये संभव है ? यदि आप काम उठा ही लें और समसाना शुरू कर दें, तो आरम्भ में ही आप को ४६वीं शक्ल का प्रयोग करना होगा। फिर समचत्रकोण (square) की व्याख्या करना पड़ेगी, श्रीर फिर ४२ वीं शक्ल का प्रयोग करना पहुंगा, इत्यादि। उन्हें सिद्ध करने के लिये आप को १६वीं, ३२वीं आदि शक्लों की सहायता लेना पड़ेगी। इस प्रकार तुम्हें पहली शक्ल पर लांटना पड़ेगा श्रीर फिर तुम्हें लौट कर स्वतः सिद्ध सूत्रों (axioms) तथा सिद्ध पत्तों (postulates) पर त्राना पड़ेगा । हरेक बात गड़बड़ हालत में हो जाती है। कुई

भी सिद्ध नहीं होता।

गड़वड़ हालत में किसी विज्ञान पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। उस पर नियमबद्ध, युक्ति पूर्ण तरीके से आक्रमण करना उचित है। यह वेदान्त-दर्शन, यह वेदान्त-मत एक धर्म है और साथ ही इस के विज्ञान भी है। यूरोप में आप विज्ञान और धर्म में विवाद पाते हो, किन्तु यह शिला, जो राम आप को देता है, उनका समन्वय कर देती है। वास्तव में यह विद्या तत्वज्ञान, विज्ञान, और धर्म का समन्वय कर देती है।

यह विज्ञानों का विज्ञान है, इस लिये इस पर क्रमपूर्वक, विधि और नियम से विचार करना चाहिये। यिक्तिञ्चित व्याख्यान जो आप के श्रवण गोचर हुए हैं, इन्हों ने इस तत्व- ज्ञान में विलक्षल प्रवेश तक नहीं किया। वेदान्त-दर्शन पर ऐसा एक भी व्याख्यान नहीं दिया गया है। केवल आस पास के प्रश्नों पर विचार किया गया है। प्रारम्भिक या प्रस्तावनात्मक व्याख्यान दिये गये हैं। इस अद्भुत विज्ञान और धर्म की स्पष्ट व्याख्या आप के सामने करने का समय यदि राम की मिला तो आपके सव संदेह, सब प्रश्न, आपही आप दब जायेंगे।

कुछ लोग वहुत ही श्रधीर हैं, श्रौर श्रपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। बहुत श्रच्छा। उनमें से कुछ (प्रश्नों) की हम उटावेंगे। प्रश्न बड़े ही विलद्मण हैं।

कल की रात या परसों रात को एक मनुष्य ने श्राकर यह प्रश्न किया, "महाशय ! श्राप क्या सिखाते हैं" ? "क्या श्राप के श्रात्मा है ?" "क्या श्राप श्रात्मा के श्रस्तित्व की शिज्ञा देते हैं ?" राम ने कहा, "नहीं, मेरे श्रात्मा नहीं है।" वह चिकत हो गया।

मिथ्या शंकाओं का एक सागर है। उनमें से कुछ तो राम के प्रश्न उस समय के हैं जब कि वह ४ पांच साल का था। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो उसे उसकी १४ पन्द्रह वर्ष की उम्र (आयु) में हैरान करते थे। दूसरे सवाल ऐसे हैं जिन पर उस का ध्यान २४ साल की उम्र से लगा हुआ था।

इन प्रश्नों के संबंध में एक और बात बयान करनी है। इन में से कुछ का संबंध तो दाशीनिक वृत्ति के विकास की अत्यन्त प्रारम्भक अवस्थाओं से है। दूसरों का सम्बन्ध धार्मिक विकास की दूसरी (माध्यमिक) अवस्था से है। वाकी का सम्बन्ध किसी दूसरी अवस्था से है। यहां एक मनुष्य त्राता है जो तुम से रेखागिएत (Euclid) की प्रथम पुस्तक की ४७वीं शक्ल समझना चाहता है। जो मनुष्य ४६वीं, ४४वीं, या पहली शक्ल नहीं समका है, श्रीर रेखागणित के सूत्रों (axioms) तथा मानी हुई बार्ती (त्रवाध्योपकम = postulates) से भी त्रपरिचित है, उसकी यदि श्राप तुरन्त ४७ वीं शक्ल समकाना शुरु कर दें तो उसको संतुष्ट कर सकना कैसे आपके लिये संभव है? यदि श्राप काम उठा ही लें और समसाना शुरू कर दें, तो आरम्भ में ही आप को ४६वीं शक्ल का प्रयोग करना होगा, फिर समचतुरकोण (square) की व्याख्या करना पड़ेगी; श्रीर फिर ४२ वीं शक्ल का प्रयोग करना पहेगा, इत्यादि । उन्हें सिद्ध करने के लिये आप को १६वीं, ३२वीं आदि शक्लों की सहायता लेना पड़ेगी। इस प्रकार तुम्हें पहली शक्ल पर लांटना पड़ेगा और फिर तम्हें लौट कर स्वतः सिद्ध सूत्रों (axioms) तथा सिद्ध पत्तों (postulates) पर आना पड़ेगा। हरेक बात गड़बड़ हालत में हो जाती है। कुछ CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

भी सिद्ध नहीं होता।

गड़बड़ हालत में किसी विज्ञान पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। उस पर नियमबद्ध, युक्ति पूर्ण तरीके से आक्रमण करना उचित है। यह वेदान्त-दर्शन, यह वेदान्त-मत एक धर्म है और साथ ही इस के विज्ञान भी है। यूरोप में आप विज्ञान और धर्म में विवाद पाते हो, किन्तु यह शिज्ञा, जो राम आप की देता है, उनका समन्वय कर देती है। वास्तव में यह विद्या तत्वज्ञान, विज्ञान, और धर्म का समन्वय कर देती है।

यह विज्ञानों का विज्ञान है, इस लिये इस पर कमपूर्वक, विधि और नियम से विचार करना चाहिये। यक्तिञ्चित व्याख्यान जो आप के अवर्र गोचर हुए हैं, इन्हों ने इस तत्वज्ञान में विलक्कल प्रवेश तक नहीं किया। वेदान्त-दर्शन पर ऐसा एक भी व्याख्यान नहीं दिया गया है। केवल आस पास के प्रश्नों पर विचार किया गया है। प्रारम्भिक या प्रस्तावनात्मक व्याख्यान दिये गये हैं। इस अद्भुत विज्ञान और धर्म की स्पष्ट व्याख्या आप के सामने करने का समय यदि राम को मिला तो आपके सब संदेह, सब प्रश्न, आपही आप दव जायेंगे।

उछ लोग बहुत ही श्रधीर हैं, श्रौर श्रपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। बहुत श्रच्छा। उनमें से कुछ (प्रश्नों) को हम उठावेंगे। प्रश्न बड़े ही विलज्ञण हैं।

कल की रात या परसों रात को एक मनुष्य ने श्राकर यह प्रश्न किया, "महाशय ! श्राप क्या सिखाते हैं" ? "क्या श्राप के श्रात्मा है ?" "क्या श्राप श्रात्मा के श्रस्तित्व की शिज्ञा देते हैं ?" राम ने कहा, "नहीं, मेरे श्रात्मा नहीं है।" वह चिकत हो गया।

"त्रोर, यह शैतानी धर्म है। उस के द्यात्मा ही नहीं है"। राम के उत्तर "मेरे श्रात्मा नहीं है" का क्या मतलब है? श्रमेरिका और यूरोप में धर्म क्या है? बैठकों को सजाने की यह एक वस्तु है। यह मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, अलौकिक भव्य भवन हैं, यह मेरी सम्पित और बंक में इतने रुपये हैं। यह सब तो मेरे पास हैं, पर मुक्ते कुछ और चाहिये। संचय के इस भाव के पेरित होकर, बटोरने, जमा करने श्रीर प्रहण करने के इस विचार के फेर में पड़ कर वे एक वस्तु और संचय करते, प्रहण करते और बटोरते हैं। सम्बन्धियों के विज्ञों के बिना जैसे कमरे की अच्छी सजावट नहीं हो सकती है, वैसे ही बिना थोड़े से धर्म के मुक्ते संतोष नहीं होसकता कि में धनी पुरुष हूं। और चीज़ों के साथ र मेरे पास धर्म भी होना चाहिये, किन्तु पहले और चीज़ें हों और यह सब के पीछे।

राम को श्राप चमा करेंगे यदि उसके मुख से पेसे शब्द निकल रहे हैं, जो कुछ लोगों को भले न लगेंगे। राम व्यक्तियों से सत्य का श्रादर श्रधिक करता है, श्रीर सत्य का श्रादर करके वह श्राप का वास्तिवक श्रादर करता है, क्योंकि उसके मतानुसार श्राप सत्य देसे वयान करने की यह मिथ्या श्रात्मा या शरीर। सत्य पेसे वयान करने की राम को लाचार करता है, । साधारण प्रार्थनाश्रा में, जो इस देश में हाती हैं, ईश्वर का क्या उपयोग किया जाता है ? लोग ईश्वर को कैसे पहुँचते हैं ? जब बच्चा बीमार पड़ता है, जब सम्पति को हानि पहुँचने वाली होती है, जब शरीर को पीड़ा होने को होती है, तब वे ईश्वर की सेवा में पहुँचते हैं, श्रपनी श्रांसे मीचते वा

विद्यात हैं, और हाथ उपर उठाते हैं: - 'ऐ ईश्वर, जो द्यो वा स्वर्गमें है, ए ईश्वर, जो आसमान पर है' - ईश्वर पर उन्हें दया भी नहीं आती कि बादलों में रहने से कहीं उसे सदी न होजाय—"हे ऐश्वर! जो वहां है, त् भुक्त पर रहम कर और मेरी जायदाद की रहा कर, मेरा शरीर चंगा कर दे, मेरा वच्चा स्वस्थ हो जाय।" क्या यही धर्म है ? यहां ईश्वर पर केवल इसी उद्देश्य से विश्वास किया जाता है कि जब कभी घर में कोई दिक्कत हो, जब घर कुछ गन्दा हो, जब घर बेगुरम्मत हो, तब वह गरीब ईश्वर आकाश से नींचे उतरे और आप के घर बुहारी दे। ईश्वर का क्या यही उपयोग नहीं होता ? यहां धर्म क्या केवल तुच्छ अभिप्रायों के लिये नहीं रक्खा जाता ? क्या यही धर्म हं ? यहां मुख्य वस्तु हे शरीर, जुद्र आत्मा, स्त्री और बच्चे। ईश्वर तो केवल कमरों को साफ सुधरा करने के निमित्त स्वर्ग से यहां लाने के लिये है। क्या वस्तुतः ऐसा नहीं है ?

इन शिलाओं अर्थात् इस वेदान्त की दृष्टि से मैं कहूँगा, कि सम्पूर्ण भारत की तो नहीं, किन्तु कम से कम वास्तविक धार्मिक पुरुषों की दशा कुछ और ही है।

यहां भारतमें ईसा की वह शिला—'चैकुएठके साम्राज्यकों प्राप्त करों और अन्य प्रत्येक वस्तु तुम्हें मिल जायगी"—जिसे लोग बहुत ही शिथिलतासे सुनते हैं, श्रीर जो अत्यन्त वलपूर्वक वड़ी ताकीद से दीजाती है, इसका अर्थ है, शरीर, मन, संवन्ध, सम्पत्ति, संसार, यह सब कुछ प्यारे के चरणों में समर्पित हैं। विशाल संसार घर होजाता है, और मलाई करना धर्म हो जाता है। इस भांति एक आवश्यक वस्तु सर्वे सर्वा चन जाती है, और दूसरी सब चीज़ें सहायक या

परदेश की चीज़ें समभी जाती हैं। वहां घर में परमेश्वर का अनुभव किया जाता है। ये वाहरी घर केवल सरायों या होटलों के तुल्य हैं। इन लोगों को अपनी स्त्रियों और बच्चों की ज़रूरतों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। किन्तु ये उनकी असली कीमत जानते हैं। "तुम्होर आत्मा है?" इस प्रश्न का उत्तर देखिये। यह एक अप्रासंगिक प्रश्न है। में देह है। तब वह कहता है, "तुम्होरे आत्मा है ?" राम कहता है " में आत्मा हूँ। में वह हूँ। " "तुम्हारे आत्मा है शां तुम्हारे आत्मा है शां सह कहना कितना निर्धक है, मानों में शरीर हूँ, और आत्मा मेरी सम्पति है। में आत्मा हूँ। मेरा एक शरीर हैं, और मेरी सारी दुनिया है।

दूसरे मनुष्य ने राम से यह सवाल किया, "तुम ईश्वर में विश्वास करते हो ?" राम कहता है, "मैं ईश्वर को जानता हूँ"। विश्वास हम उस वस्तु में करते हैं जिसे हम नहीं जानते होते और जो हमपर केवल बलात लादी जाती है। ईश्वर में विश्वास करने का अर्थ क्या है ? आप उसके वारे में क्या जानते हैं ? "मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। तब वह कहता है, "ईश्वर तुम्हारे अन्दर है।" राम कहता है,देह और दुनिया उसके भीतर है। मैं परमेश्वर मुरा से सम्पूर्ण भेद पड़ता है। यहाँ जब कोई मनुष्य मरता है, तब लोग कहते हैं, उसने प्रेत (भृत) त्याग दिया। भारतवासी कहते हैं, उसने शरीर त्याग दिया। दा विभिन्न हिं विन्दुओं का यह द्रष्टान्त है। उसने मत्र(भृत) त्याग दिया। मानों उसका वास्तविक आत्मा शरीर था, और प्रेत या भृत कोई टंकी हुई वस्तु थी; मानों उसका आत्मा शरीर था, और प्रेत या भृत कोई टंकी हुई वस्तु थी; मानों उसका आत्मा शरीर था, और भृत कोई र्या मेत कोई वाह्य चीज़ थी। हिन्दुस्थानी कहते

हैं, मैं वह हूँ, श्रोर मैं देह छोड़ता हूँ। जिस तरह मैं कपड़ें बदलता हूँ, ठीक वैसे ही शरीर त्यागता हूँ।

यह एक दूसरा प्रश्न है। "यदि ईश्वर ही सर्वे सर्वा है, तो संसार में इतना संकट श्रोर क्लेश क्यों है?" श्राप जानते हैं कि वेदान्त कहता है कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर सब में सब है, तुम परमेश्वर हो, में परमेश्वर हूँ। लोग पूछते हैं क्या तुम ईश्वर का एक श्रश हो? नहीं, नहीं, परमेश्वर के विभाग नहीं किये जा सकते, परमेश्वर चीर कर श्रलग नहीं किया जा सकता। तुम परमेश्वर का कोई श्रश नहीं हो। यदि परमेश्वर अनन्त है, तो तुम पूर्ण परमेश्वर हो, न कि परमेश्वर का एक श्रश।

श्रव प्रश्न है, यदि ईश्वर सब में सब है, तो एक शरीर में वह अपने को क्लेश की दशा में और दुसरे शरीर में गरीबी की दशा में क्यों डालता है ? वह भारतवर्ष में महा-मारी श्रीर गरीवी, श्रीर श्रमिरिका में राजनौतिक स्वाधीनता क्यों लाता है ? परमेश्वर एक मनुष्य की लाखों रुपये का श्राधिकारी श्रीर दूसरे को गरीव तथा भूखों-मरता क्यों बनाता है ? वह ऐसा क्यों करता है ? वह कैसा अन्यायी है ? पश्नकर्ता के समाधान करने के प्रयत्न इस देश में भी श्रीर भारतवर्षमें भी किय जाते हैं, और अधिकांश लोग आश्रय लेते हैं कर्मवाद के सिद्धान्तका, कारण श्रौर परिणाम के सिद्धान्त का,इस सिद्धान्तका कि अपने भाग्यका मनुष्य श्रापही विधाता है, कि प्रत्येक मनुष्य अपनी पीरिस्थिति श्रीर हर्द गिर्द की सृष्टि भ्रपनी ही मर्ज़ी से रचता है, श्रीर इस भाति ईश्वर न्यायी है। लोग अपना भाग्य आप बनाते हैं, अपने प्रारव्ध की स्रिष्ट आप ही रचते हैं। कर्मवाद के सिद्धान्त में प्रवेश

करने की ज़रूरत राम के। नहीं है। कारण और कार्य का यह मत भारत से निकला है, श्रीर वेदानत इसे मानता है। किन्तु इसका सम्बन्ध केवल प्रत्यच्च विश्व से है,इसका संबंध केवल दश्य संसार से है। प्रश्नके मूल तक यह नहीं पहुंचता। कर्मवाद के सिद्धान्तानुसार, जिससे आवागमन की व्याख्या होती है, तुम्हारी वंतमान अवस्था तुम्हारी भूत आकांचाओं श्रीर कमों का फल है। इस प्रकार जिस परिस्थित, जिस हालतमें तुम हो,जो कुछ तुम्हारा भाग्य या प्रारब्ध है, उसकी रचना तुभ्हारी भूत वासनाओं और कमों ने की है। यदि तम इसकी परीचा करो ते। तुम देखोगे कि यह मत केवल कठि-नता को स्थानान्तरित कर देता है। प्रश्न का पूरा उत्तर यह नहीं देता। राम इस मत का खंडन या विरोध नहीं करेगा। राम इसे पसन्द करता है और इसका अनुमोदन करता है। किन्तु वह सवाल का दूसरा ऊख, दूसरा पहलू लाना चाहता है जिसकी लोग श्रमेरिका में नितान्त श्रवहेला करते हैं, श्रधवा विलकुल श्रवहेला नहीं करते हैं, किन्तु पिछाड़ में रखते हैं।

कर्म के इस सिद्धान्त के अनुसार पिछले कर्मों ने तुम्हारी वर्तमान अवस्थाओं में भेद पैदा किया है। इस से यह बात निकलती है कि तुम्हारे गत जन्मों में भी, तुम्हारे गत जीवनों में तुम्हारे कर्मों, आकां चाओं और सनकों (whims) में अन्तर था। कुछ तो ऐसे थे जो बीमार थे, कुछ गरीब थे, और कुछ धनी थे। तुम्हारे गत जीवन में इन अन्तरों का क्या कारण था? उत्तर है कि तुम्हारे गत जीवन की अवस्थाओं में भेदका कारण उससे भी पूर्ववर्ती जीवनके वैसे ही अन्तर थे। और इस जीवनसे पूर्वके तीसरे जीवनमें भेदों का कारण क्या था ? उस जीवन से पूर्ववर्ती जीवन के भेद उनका कारण थे। यह सिद्धान्त कठिनता को दस लाख गुना श्रधिक पेचीदा बना देता है. क्योंकि इस मत के श्रवसार, हम देखते हैं कि तुम्हारे सब गत जीवनों में तुम्हारे सब गत जन्मों में चाहे पीछे नित्यता तक भी,चाहे स्रादि तक भी, (यदि कोई आदि हो) प्रमेद हैं। विभिन्नता और विरोध सब कहीं है। अब प्रश्न का जवाब तो नहीं हुआ, वह केवल अधिक पेचीदा हो गया है। अब और भी अधिक बल से सवाल उठता है, श्रौर उसका यह रूप है। यह क्या बात है कि परमेश्वर ने अनादि काल से यह प्रभेद कायम रक्खा ? यह कैसी वात है कि परमेश्वर ने श्रनादि काल से एक स्थान में तो अपने को धनी बनाया और दूसरे स्थान में निर्धन ? उसने एक स्थान में अपने को रोगी और दूसरे स्थान में बिलकुल स्वस्थ क्यों बनाया ? यह कितना अनुचित है ! यह प्रभेद न्याय-संगत कैसे है ? बेदान्त कहता है यह प्रश्न मुक्ते तुम से कहना था, न कि तुम्हें वेदान्त से। यह वह सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना चाहिये। वेदान्त पर उत्तरदायित्व नहीं है। वह एकता में, अभिन्नता में विश्वास करता है, श्रौर साथ ही इस प्रत्यक् श्रनेकता का भी समाधान करता है।

उदाहरण के लिये एक ज़ालिम था, श्रौर उसके सामने ४ भिन्न २ मनुष्य थे, जो उससे भी विभिन्न थे, वह मनुष्य ईश्वर के स्थान में था श्रौर वे लोग उसके जीव, मृत्य, गुलाम थे। श्रौर इस मनुष्य ने यदि एक गुलाम को कारागार में, श्रौर दूसरे को एक मनोरथ बाग में, श्रौर तीसरे को एक भन्य महल में, श्रौर चौथे को कपड़े पहनने के कमरे में, श्रौर श्रान्तम (पाँचवे) मनुष्य को हर समय एक भारी बोभ के नीचे रखा तथा उसकी छाती पर विशाल हिमालय लाद दिया, श्रौर उसको हर घड़ी उसकी छाती पर रक्खा, तो श्राप ऐसे मालिक को क्या कहेंगे? निर्द्यी, श्रान्यायी स्वामी! यदि परमेश्वर श्रपने जीवों से भिन्न हो, श्रौर एक कौम को बहुत खुखी श्रौर दूसरी को बहुत दुःखी बनाता हो, श्रौर यदि एक मनुष्य को वह बहुत धनी श्रौर दूसरे को श्रीत दीन बनाता हो, तो श्राप ऐसे प्रभु को क्या कहेंगे? निर्द्यी, निर्द्यी, श्रन्यायी, श्रन्यायी! श्रव यह प्रश्न है जिसका उत्तर उन लोगों को देना है जिनका विश्वास है कि परमेश्वर मानव जातिसे विभिन्न है। वेदान्त परमेश्वर को बहुत दूर नहीं मानता। जो चाहे केवल श्रपनी श्रांख बन्द करके श्रपने श्रन्दर उसे देख सकता है।

कल्पना करो कि एक मालिक है जो एक समय पर बाग में जाता है, दूसरे समय पर महल में जाता है, एक समय पर श्रंथरे कारागार में जाता है, श्रोर किसी दूसरे समय कपड़े पहनने के कमरे में जाता है, स्वयं पाकशाला में जाता है, श्रोर बोक्ते के नीचे भी खुद ही रहता है। उसे श्राप क्या कहेंगे? क्या वह श्रन्यायी है? नहीं, नहीं। जिन लोगों को उस ने जेल खाने में, बाग में, महल में, या वस्त्रागार में रक्खा, वे यदि उस से भिन्न होते, तो वह श्रन्यायी होता। किन्तु यदि वह खुद ही कपड़े पहनने वाल कमरे में जाता है, श्रोर वह स्वयं ही दूसरे स्थानों को जाता है, तो वह श्रन्यायी नहीं है। उस से सारा दोष हट जाता है।

इस भाँति वेदान्त कहता है कि यह प्रत्यक्त ऋनेकता, यह वाह्य विरोध, परमेश्वर के मुख पर एक धव्वा होगा, यदि परमेश्वर उन लोगों से विभिन्न होता जो कप्ट भेलते हैं और उन लोगों से (विभिन्न होता) जो धनी और गरीव हैं। पर परमेश्वर स्वयं वह ही है; स्वयं राम ही है; स्वयं में ही हूं। जो एक स्थान में धनी है, और जो कारागार में है, वह स्वयं में ही हूं, में ही रूपवान हूं और में ही कुरूप हूं, बाग में में हूं, और निर्जन स्थान में में हूं। किसे आप दोष देंगे ? दोष लगाने वाला भी में हूं। एक वात इस संबंध में और कहना है।

इस देश में वेदान्त का प्रचार करना बड़ा ही कांठेन है, जहां "में" शब्द का व्यवहार शरीर या मन के अर्थ में किया जाता है। इस देश में लोग कहा करते है "मेरे आत्मा है", और "में" से उन्हें शरीर, मन, बुद्धि, अन्तःकरण या जीव का बोध होता है। वेदान्त की उपलब्धि जिस मनुष्य को हो गई है, वह "में" शब्द से देह, मन अथवा पुनर्जन्म लेने वाली देह कदापि कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। यह में नहीं हूँ। में यदि कोई वस्तु हूँ; तो में परमेश्वर हूँ।

यह एक वक्तव्य है। में एक वाद्शाह हूँ, में घोड़ का एक मालिक हूँ, में एक स्वामी हूँ, में एक अमेरिकावासी हूँ, में एक हिन्दू हूँ। "में परमेश्वर हूँ" इस वयान से ये सब बयान भिन्न प्रकार के हैं। आप इस विभिन्नता पर ध्यान दें। "में एक वाद्शाह हूँ" इस वयान में "वाद्शाह" शब्द एक उपाधि के तुल्य है। "में घोड़ का मालिक हूँ" में "घोड़ का मालिक" पद्वी धारण की जाने वाली एक पोशक के समान है। जब हम कहते हैं "में गरीब हूँ", तब गरीबी एक वस्तु है और में कोई दूसरी ही बस्तु हूँ। गरीबी मानी एक पोशाक है जो धारण कर ली गई है। अञ्छा,हिन्दू कहता है, "में परमश्वर

.CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

हूँ; किन्तु खबरदार, परमेश्वर शब्द कोई उपाधि नहीं है, यह एक गुण नंहीं है, यह कोई पोशाक नहीं है जो तुम अपने को वही तच्छ मिथ्या अहं (अहंकार) वनाये रखते हुए अपने ऊपर धारण करते हो, श्रीर एक वस्त्र की भाँति श्रपने ऊपर परमेश्वरता धारण करते हो। भारतवासी जब कहता ह ''में परमेश्वर हूँ 'तव उसका यह प्रयोजन नहीं है। उसका वक्रव्य इसके तत्य है:-यह साँप एक रस्सी है। यह एक मन्ष्य है जिसने अन्धकार में इस रस्सी की साँप समभने की गलती की थी। घहां ज़मीन पर एक लिपटी हुई रस्सी पड़ी थी और उसने उसे साँप समक्ता, डर गया और गिर पड़ा। कोई व्यक्ति त्राता और कहता है, "भाई ! भाई !! तुम्हारा सर्प तो रस्सी है "। इस का क्या अर्थ है ? अर्थ है कि जिसको तुम ने भ्रान्ति से साँप समभा था वह साँप नहीं है, वह रस्सी है। यह बयान उसी तरह का नहीं है जैसा कि मैं सम्राट हूँ। यहां पर "सर्प" शब्द एक गुण नहीं है। यदि तुमने कहा होता कि "यह साँप काला है" तो "काला" शब्द 'सर्प' शब्द का गुण होता । किन्तु जब तम कहते हो कि साँप रस्सी है, तब रस्सी गुण नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दीजिय। इसे हृदयगम करना तनिक कठिन जान पड़ता है, किन्तु एक बार इसे समभ लेने पर तम्हें शंकापे उठाने का कोई श्रधिकार न रह जायगा। इसे ठीक समस्ता । "साँप काला है" यह एक प्रकार का बयान है श्रीर "साँप रस्सी है" बिलकुल दूसरी तरह का बयान है।

इसी तरह "में परमेश्वर-भक्त हूँ", "में देवदूत हुँ" एक प्रकार का बयान है, श्रीर जब हिन्दू कहता है "में परमेश्वर हूँ", तो दूसरी तरह का बयान है। जब वह कहता है "में" परमेश्वर हूँ, तो श्राभेषाय यह है कि मैं देह नहीं हूँ, जो तुम सुभे समभते हो वह मैं नहीं हूँ। तुम सुभे भ्रम से मांस और रक्ष, हिंडुयां और नसें समभते हो, किन्तु ऐसी बात नहीं है। मैं हिंडुयां नहीं हूं न नसें हूं, न यह साढ़े तीन हाथ का टापू (पिंजड़ा) हूं, में न मन हूं, श्रोर न बुद्धि। मैं तो मुख्य निर्भर वा उत्स हूं, में श्रमली शिक्ष हूं, स्वयं वास्तायिक वस्तु हूं, सचा परमेश्वर हूं, सच्ची शिक्ष हूं। केवल वहीं मैं हूं, और कुछ में नहीं हूं।

फिर लोग परमेश्वर को श्रपने न्यायालय के सामने यह कहने को लाना चाहते हैं, 'हे परमेश्वर! तू श्रमुक कार्य कर,' वह मानो उन की तरह साधारण पुरुष है और उन के सामने पेश किया जा सकता है श्रीर साधारण मनुष्य की तरह डाटा जा सकता है।

इन सब सन्देहाँ श्रीर शंकाश्रों का कारण एक कहानी के दृष्टान्त से व्यक्त किया जा सकता है।

भारत वर्ष में एक तेली था। उस के घर में एक श्रांते सुन्दर तोता था। एक दिन यह तेली श्रापनी दुकान छोड़ कर किसी जगह को गया। उस का नौकर भी किसी दूसरे काम पर चला गया। तोता दुकान पर था। तेली की गैर हाजिरी में वहां एक बड़ी बिल्ली श्राई। बिल्ली को देख कर तोता डर गया। वह पिंजड़े में था, परन्तु वह डर गया श्रोर उछला। तोते ने श्रपने पँख फड़फड़ाय, श्रोर इधर तथा उधर उछलता रहा, नतीज़ा यह हुश्रा कि पिंजड़ा, जो दिवाल में टंगा हुश्रा था, बड़े कीमती तल के एक मटके पर गिर पड़ा। तेल का मटका टूट गया श्रोर तेल बह गया। उछ देरके बाद तेली श्राया। श्रपने मृल्यवान तेलकी वहा देख,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

बहुत गुस्से में आकर वह आपे से वाहर हो गया। वह तोते से खीं भ गया। उस ने सोचा कि तोते ने कोई ऐव किया है। वह गुस्से से लाल हो गया और अपने को रोक न सका, क्योंकि तोते ने पिंजड़े को मटके पर गिरा दिया था और उस का प्रायः १००) रु० का नुकसार कर दिया था। उस ने पिंजड़े का दरवाज़ा खोला श्रीर तोते के मूड़ के सब पंख नाच लिये। तोता गंजा हो गया। उस के सिर पर कोइ चोटी (त्रावरण) नहीं रह गई। तोता दो सप्ताह तक मालिक से न वोला और न रिक्ताया। मालिक अपनी करनी पर बहुत रंजीदा था। दो सप्ताह के बाद तेली की दुकान पर एक ग्राहक त्राया। यह ग्राहक उस समय नंगे सिर था और वह गंजा भी था। तोता जी खोल कर हंसा। अपना दसरा साथी देख कर वह वहुत प्रसन्न हुआ। तब मालिक ने तोते से उस उल्लास का हेत पूछा, कि तू क्यों श्रानन्द से परिपूर्ण हुआ ? उस ने कहा, "मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मैं श्रकेला ही एक तेली का चाकर नहीं हूं। यह मनुष्य भी किसी तेली का नौकर होगा, नहीं तो वह अपने सिर के बाल कैसे खो देता, और एक तेली का नौकर न होता, तो गंजा कैसे हो जाता"?

ठीक इसी तरह की दलील कुछ लोग देते हैं। वे समभते हैं कि सब काम जो वे करते हैं, सारे कर्त्तव्य जिन का वे पालन करते हैं, हरेक बात जो वे करते हैं, वह वे किसी न उद्देश्य से श्रवश्य करते हैं। वे किसी प्रकार के स्वार्थ या पूर्व विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की सांध की। उस ने यह काम किसी अभिप्राय से, किसी न किसी अभिलाषा से, किसी न किसी पूर्व विचार से किया

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

होगा। ऐसी युक्ति देने की यह गलत विधि है। परमेश्वर को परिप्रित बनाना है। बाह, तुम उसे अनन्त कहते हो और फिर भी तुम उसे साधारण मनुष्य की कोटि में खींच लाना चाहते हो। इस से काम नहीं चलेगा।

यही प्रश्न कि "ईश्वर ने यह विभिन्नता क्यों की?" एक अन्य मनुष्य ने दूसरी भाषा में राम से किया था। "यदि में सब कुछ हूं, तो में कए क्यों भोगता हूं?" राम तुम से केवल यह पूछता है, "अपने स्वप्नों में क्या तुम अपने इदं गिर्द की हरेक वस्तु नहीं हो?" तुम्ही हरेक चीज़ हो। तुम्हारे स्वप्नों में, पहाड़, नदीं, जंगल, और रेगिस्तान, सब तुम्हारी ही करामात हैं। तुम्हारे ही हथकंडे हैं, तुम्हारे ही हाथ की कारीगरी है, और फिर भी तुम्हारे स्वप्नों में पक बाघ आता है और तुम्हें खाने लगता है, एक साँप आता है तुम्हें डसता है, और तुम उस से डर जाते हो। क्या पेसा नहीं है ? और तथापि तुम्ही सिंह हो, तुम्ही चीता हो, और तुम्ही सप हो।

तुम जानते हो कि राम उपदेश देता है कि तुम परमेश्वर हो। अब कोई पूछे कि "यदि में परमेश्वर हो, तो में हरेक बात क्यों नहीं जानता?" राम पूछता है, "भाई, यदि तुम परमेश्वर नहीं हो तो तुम क्या हो हमें बताओं"। उस ने कहा, "में यह देह हूं" बहुत ठीक। यदि तुम मिध्या व्यक्तित्व मात्र हो, यदि तुम यह शरीर हो, तो हमें बताओं कि तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं। क्या सिर तुम्हारा नहीं है श उस ने कहा, "हां"। यदि सिर तुम्हारा है तो छपया हमें अपने मूड़ के बालों की संख्या बताइये। हमें बताओं कि तुम्हारे कितनी हिंदुयां हैं (यह मनुष्य शारीरक के

सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता) कितनी नसे हैं? तुम ने 'श्राज संबरे क्या भोजन'नहीं किया था ? तो हमको बतास्रो कि सबेरे तुम ने जो भोजन किया था वह कहां है। क्या वह आतों में हैं ? अथवा वह गुदें, पेट, या फेफड़ों में है ? कहां है वह भोजन ? वह कोई उत्तर नहीं दे सका। तब राम कहता है, तुम अपने सिर के वालों की संख्या नहीं बता सकते, श्रौर तथापि वाल तुम्हारे हैं। तुम श्रपनी हिड्डियों श्रीर नसोंकी गिनती चाहे वता सको या नहीं, किन्तु हडियां श्रीर नसें हैं तुम्हारी। श्राज संबेरे तुमने जो भोजन किया था वह कहां है, यह चाहे तुम बता सको या नहीं, किन्तु शरीर है तुम्हारा। तुमने वह भोजन प्रहण किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं ग्रहण किया है। इसी तरह तुम्हारी बुद्धि आकाश के तारों की संख्या बता संके या नहीं, सब तारे तुम्हारे हैं। इस समय इंग्लैंड में क्या होरहा है, तुम्हारी बुद्धि चाहे बता सके या नहीं, तथापि इंग्लैंड तुम्हारा है। वुध ग्रह ( mercury ) में क्या हो रहा है चाहे तुम बता सको या नहीं, बुध ग्रह है तुम्हारा। यदि तम ये बातें नहीं बता सकते तो यह नतीजा नहीं निकलता कि वे तुम्हारी नहीं हैं। ये वार्ते कौन बतावगा ? ये बातें बताना उसका काम है जो सान्त है। तुम बता सकते हो कि वह तसबीर किसकी है ( दिवालपर की एक तसबीर दिखा कर), क्योंकि तुम जानते हो कि तसबीर यहां है। तुम तसवीर नहीं हो; अधिष्ठान और बस्तु विभिन्न हैं। यह तसबीर किस की है, यह तुम इस लिये बताते ही कि वह तुम से भिन्न है। 'तुम' शब्द यहां मिथ्या अर्थ में श्रहण किया जाता है। किन्तु यदि तुम वह हो, यदि तुम हरक वस्तु हो, यदि तुम्हारे सिवाय श्रौर कुछ नहीं है। यदि तुम अनन्त हो, यदि अन्य कोई बस्तु नहीं है जो तुम्हें परिमित कर सकती हो, तो तुम्हारे विषय में कौन बतावे गा ? इस तरह कहना और देखना वहां रुक जाता है। उसकी वहां तक पहुँच नहीं है। कोई भी शब्द वहां नहीं पहुँच सकते।

श्रन्य मनुष्य ने यह प्रश्न किया, "नुम फिर किस सम्प्रदाय के हो ? नुम हिन्दू हो, ब्राह्मण हो ?" राम ने कहा, "नहीं" । "नुम ईसाई हो, यहूदी हो, नुम क्या हो ? किस संज्ञा, किस धर्म, किस सम्प्रदाय के नुम हो ?" यदि एक वस्तु किसी एक के श्रीधकार में है, तो वह उसकी सम्पत्ति है । एक वेजान चीज़ या एक पश्चाकसी के श्रीधकार में होता है, श्रीर ये चीज़ किसी व्यक्ति की मिलकियत होती हैं, या किसी के श्रीधकार में होता हैं। श्रोर, राम कोई वजान वस्तु नहीं है । राम सम्पत्ति की तरह नहीं है, कि किसी न किसी का वह होना ही चाहिये। वह केई पश्च नहीं है । त्रमेरिका राम की है । राम नुम्हारा निज ज्ञातमा है । नुम सब मेरे हो, श्रीर भारत भी मेरा है । ईसाइयत, मुसलमानी, यहूदीधर्म, हिन्दुत्व, वेदान्त, सब मेरे हैं ।

. तुच्छ त्रात्माएँ (लघु त्रात्मायं) त्रपनी स्वाधीनता चाहे बेच दें, परन्तु तुम ऐसा कदापि न करना।

लोग कहते हैं कि इस देश में लोग स्वाधीन हैं। राज-नैतिक स्वाधीनता भले ही उन्हें प्राप्त हो, किन्तु श्रोह ! धार्मिक गुलामी, श्रमेरिका की सामाजिक गुलामी!! राम तुम्हें स्वाधीनता देता है, स्वतंत्रता देता है—स्वतंत्रता विचार की, स्वतंत्रता कार्य की। राम जो धर्म सिखलाता है कुछ लोग उसे उपाधिमय वा आधे नाम वेदान्त से पुकारते हैं। किन्तु उसे कोई उपाधि (आधा नाम) नहीं मिलना चाहिये। सच्चा वेदान्त केवल वेदों तक परिमित नहीं है। यह तुम्होरे हृदयों में है। इस लिये राम तुम्हें सदा के लिये एक बार बता देना चाहता है कि राम केवल भारत-वासी नहीं है। राम अमेरिकन भी है। राम को केवल हिन्दू न मानो, राम ईसाई भी है। राम को इस मत या उस सम्प्रदाय का गुलाम न समसो। राम आप का अपना आप है, स्वयं स्वाधीनता है।

दूसरे मनुष्य ने कहा, "अच्छा, यदि तुम परमेश्वर हो, यदि तुम ईसा के समान हो, तो ईसा ने अमुक अद्भुत कार्य किया था, तुम भी अमुक अलौकिक कार्य करो, तब हम तुम पर विश्वास करेंगे।" राम कहता है, "भाई, ईसा ने अलौ-किक कार्य किये और उसपर विश्वास नहीं किया गया। उसे उत्पीड़ित किया गया, उसे सूली दे दी गई। अलौकिक कार्यों से क्या तुम्हें विश्वास हो जायगा? कदापि नहीं"।

फिर, अलाकिक कार्य करना क्या है ? वह सब क्या है ? यदि संसार के सब चमत्कार यह शरीर कर दिखावे, तो उससे मेरी परमेश्वरता में तिनक भी अधिकता न होगी। मैं यह देह नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अपना आत्मा हूँ। यदि यह देह अद्भुत कार्य करती है, तो भी क्या ? वह देह जादू के से काम नहीं करती, किन्तु मैं वह भी हूँ। यदि यह देह अद्भुत कृत्य करेगा, तो तुम इस शरीर को परमेश्वर चना दोगे, जो कि इस [मामले] का अत्यन्त निकृष्ट भाग होगा। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिये। राम चाहता है, कि तुम अपने निजात्मा को ही परमेश्वर बनाओं। इस देह की परमेश्वर न समभो। अद्भुत काम करके और इस विशेष व्यक्तित्व का रंग तुम पर जमा कर राम तुम्हारी स्वाधीनता नहीं हरना चाहता। तुम्हें गुलाम बना कर तुम्हारी स्वतंत्रता राम को न ले लेना चाहिये, जैसा कि पूर्वगामी सिद्धों वा महात्माओं न किया था।

तुम चाहते हो कि यह देह अलौकिक कार्य करे, किन्तु यह देह में नहीं हूँ। में तो वही ईश्वर हूँ, जिसने इस संसार का सम्पूर्ण अलौकिक कार्य पहले ही से कर रक्खा है। वहीं हूँ में। यह विस्तृत विश्व मेरा अलौकिक कृत्य है। वहीं में हूँ, जिसकी कारीगरी यह सम्पूर्ण विश्व है।

भारतवर्ष में यह शरीर जिस घर में रहता था, उस में एक लड़का चाकरी करता था। हर घड़ी राम से संसंग रहने के कारण, एक दिन वह लड़का ऊंचे भवन की सब से ऊंची छत (श्रटारी) पर चढ़ कर उच्च स्वर से पुकारने लगा, "में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, हैं परमेश्वर हूं, हैं परमेश्वर हूं, हैं परमेश्वर हूं हैं जिस मकान की चोटी परसे वह चीख रहा था उस के श्रगल वग्नल के मकानों में कुछ लोग थे। उन्हों ने उस से अगल वग्नल के मकानों में कुछ लोग थे। उन्हों ने उस से कहा, "क्या वक रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर हो, तो छत से फांद पड़ो, श्रौर हम देखें कि तुम्हारे चोट लगती है या नहीं। यदि तुम्हारे चोट न लगी तो हम तुम्हें र्शवर मान लेंगे। यदि तुम्हारे चोट लगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें पीड़ा देंगे। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो ? ऐसी श्रधार्मिक वात कहने का तुम्हें कोई श्रधिकार नहीं है "।

दैवी उन्माद से परिपूर्ण लड़का बोला, "ऐ मेरे निजात्मा!

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

में फांद पड़ने को तैयार हूं, जिस किसी अगाध गढ़े में
तुम बताओं उसमें फांद पड़ने को में तैयार हूं। जिस समुद्र
में तुम बताओं उसमें में फांद पड़े, किन्तु रूपा करके मुक्ते
वह स्थान बताओं, जहां में पहले ही से नहीं उपस्थित हूं,
क्यों कि फांद पड़ने के लिये ऐसा कोई स्थल होना चाहिये,
जहां हम फांद सकें और जहां हम पहले ही से मौजूद न हों,
मुक्ते वह स्थान बताइये जो मुक्त से खाली है, जहां में अभी
भी बर्तमान नहीं हूं। में देवताओं का महादेवता हूं। जहां में
पहले ही से बर्तमान नहीं हूं, वह स्थान मुक्ते बताओ
और में फांद पड़ेगा। वह केसे फांद सकता है जो पहले ही
से सब में व्याप्त है ? केवल वहीं फांद सकता है, जो परिमित
है जो यहाँ मौजूद है और वहां नहीं।"

दूसरा मनुष्य यह प्रश्न लेकर आया। "वेदों के प्रति तुम्हारा भाव क्या है ? तुम्हारा उनके संबंध में क्या विचार है ?" राम कहता है, "हम वेदों को उसी दृष्टि से देखते हैं जिससे रसायन विद्याको।" "तुम्हारा वेदों में विश्वास है ?" राम कहता है, "में वेदों को जानता हूं। में तुमसे उनकी सिफारिश करता हूं।" "क्या हमें वेदों को वैसा ही मानना चाहिये जैसा हम इंजील की मानते हैं?" राम कहता है, "तुम इंजील को तबाह कर रहे हो। वेदों को भी उसी ढंग से न पहुँचो । जिस प्रकार से तुम रसायन विद्या या ज्योतिष की किसी पुस्तक को पढ़ोगे उसी तरह से वेदों को भी पढ़ो। बिना शंका के हरेक बात में न विश्वास करो, श्रर्थात् श्रन्धे विश्वास के साथ, जैसा कि कुछ हिन्दू करते हैं।" राम कहता है, "जब तुम रसायन विद्या की कोई पुस्तक उठाते हो, तब तुम उसके सिद्धान्तों में नहीं विश्वास कर लेते क्योंकि लेवोइसर (Lavoiser) या लाईबिग (Liebig) ने उन्हें निर्धारित किया है। इन बातों को दूसरों के कहने पर न ग्रहण करो। जिस मत (विश्वास) का आधार प्रमाण (दूसरों का वाक्य है), वह कोई मत ही नहीं है। उसका प्रयोग करो। स्वयं उनकी परीत्ता करो श्रौर ठीक वैज्ञानिक ढंग से उन्हें श्रपनाश्रो । श्रपनी स्वाधी नता न वेचो, त्रपनी स्वाधीनता क्रायम रक्खो। उन्हें इस प्रकार से पढ़ो श्रीर केवल तभी तुम वेदों का भाव प्रहण कर सकोगे, अन्यथा तुम सदा तत्व से वंचित रहोगे। वेदों की शिचा किसी त्रालोचना, या प्रश्नों या संदेहों से सहमती ( डरती ) नहीं है। तुम्हारा सम्पूर्ण पाश्चात्य विश्वान उनकी जाँच कर ले, तुम्हारा पाश्चात्य प्रकाश (तुम्हें याद है कि प्रकाश सदा पूर्व से त्राता है, किन्तु मान लो कि यह पाश्चात्य

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

प्रकाश है ) अपनी चिकित करने वाली किरणें लेकर आवे, श्रीर इस प्रकाश की वहिया श्रुति के सुद्र मुखमंडल की प्लावित कर दे। एक भी काला स्थल, एक भी काला तिल श्रुति के सुन्दर चेहरे पर नहीं है। चेदों का विकान से विरोध नहीं है। तुम्हारे आज कल्ह के आविष्कार श्रौर उपलब्धियां श्रुतियों की महाराणी के केवल चरण धोते हैं। वे वेदान्त के पत्त की पुष्टि अधिकाधिक कर रहे हैं।

जिन सब लोगों ने शुद्ध चित्त से वेदों का अध्ययन किया है, उन्हों ने उन की प्रशंसा की है। शोपेनहार (Schopenhauer), वह दार्शनिक जो कभा किसी दूसरे तत्वज्ञान की तारीफ़ नहीं करता था, जो अपने तत्वज्ञान को छोड़कर भ्रौर सब तत्वज्ञानों की खूब निन्दा करता था, वेदी के सम्बन्ध में यह कहता है, "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads (Vedas). It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." "सम्पूर्ण संसार में उपनिषदों ( वेदों ) के अध्ययन से अधिक हितकर तथा उन्नायक और कोई श्रध्ययन नहीं है। मेरे जीवन में उस से मुक्ते प्रबोध मिला है, और मृत्यु में भी मुभे उस से प्रबोध मिलेगा"।

शोपेनहार की इस उक्ति पर टीका करता हुआ

मैक्स मृतर (Maxmuller) लिखता है।

"If the words of such an independent philosopher require any endorsement, with my life-long study of all the religions in this world, and all the systems of philosophy of Europe,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

I am ready to humbly endorse this experience of Schopenhauer's."

"If Philosophy is meant to be preparation for a happy death, I know of no better preparation for it than the Vedanta Philosophy (viz. the Philosophy of the Vedas.)"

"यदि ऐसे स्वाधीन दार्शनिक के शब्दों को भी किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है, तो इस दुनिया के सब धर्मों और यूरोप के सब तत्बद्धानों के अपने आजविन अध्ययन के सहित में नम्रतापूर्वक शोपेनहार के अनुभव की पुष्टि करने को प्रस्तुत हूं"।

"यदि तत्वज्ञान का श्रामित्राय सुख पूर्वक मरने की तैयारी करना है तो उसके लिये वेदान्त दर्शन (श्रर्थात् वेदों का तत्वज्ञान) से बढ़कर मैं किसी श्रीर तैयारी को नहीं जानता"।

दूसरा मनुष्य यह प्रश्न लेकर श्राया। "इधर देखो! तुम्हारा वेदान्त भारतवर्ष की ही संकीण हदों के श्रन्दर बन्द है"। ये प्रश्न जिन पर श्रव विचार किया जायगा वहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर वहुत ही रोचक हैं। वह कहता है कि ईसाई अर्म सम्पूर्ण संसार में फैल गया है श्रीर वेदान्त भारतवर्ष की संकीण सीमाश्रों में ही निवद्ध वा संकुचित है, श्रीर केवल शिक्तित वर्गों का धर्म है, जन साधारण का नहीं। राम कहता है, यदि ईसाइयत का वास्तव में क्रीमां पर शासन होता तो कहीं श्रीयक श्रव्छा होता, यदि ईसाइयत वास्तव में यूरोप में प्रचलित होती तो राम के लिये वह हर्ष की बात होती! किन्तु यूरोप या अमेरिका में जो प्रचलित है CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MOE

वह ईसाइयत नहीं है, वह चर्चियेनिटी (Churchianity) श्रायात् गिर्जाघरपन है।

श्रीर फिर, यदि तुम समभते हो कि श्रसली ईसाइयत जन साधारण में फैल गयी है, श्रीर यह (बात) ईसाइयत के पत्त में बहुत बड़ी दलील है, तो भाई, श्रम में न पड़ो। शैतान के धर्म के मानने वाले ईसाई धर्म के श्रनुयायियों से श्रिधिक हैं। श्राप जानते हैं कि श्रसदाचार, बुरी बासनाएँ, शत्रुता, विद्रेष, मनोविकार, कामुकता, यह शैतान का धर्म है, श्रीर शैतान का धर्म ईसाइयत से श्रिधिक प्रचलित है।

लंदन के पार्लियामेंट भवन में एक मनुष्य, जो बड़ा वाग्मी (orator) था, धिक्कारा दुतकारा गया था। श्राप जानते हैं कि बाद को उस ने क्या कहा ? उस ने कहा, "क्या हुआ, यदि बहुमत तुम्हारे पद्म में हैं"। दूसरे पद्म से उस ने कहा, "Opinions ought to be weighed, they ought not to be counted" "मतों की तौल (परख) होनी चाहिये, उन की गिनती नहीं होनी चाहिये"। बहुमत सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है।

एक समय था जब गैलीलियो (Galileo) कीपरनिकस (Copernicus) के मत का था। उस ने कहा कि
पृथिवी घूमती है निक सूर्य। वह पूर्ण अल्पमत (minority)
में था, वास्तव में वह अकेला था। सम्पूर्ण विशाल विश्व
उसके विपरीत था,सम्पूर्ण बहुमत (majority) उसके विश्व
था। किन्तु अब सत्य क्या है ? अल्पमत की बात सच्ची है
या बहुमत की ? बहुमत और अल्पमत कोई चीज़ नहीं हैं।
एक समय (जुमाना) था जब सम्पूर्ण बहुमत रोमन कैथोलिक

(Roman catholic) सम्प्रदायके पत्त में था। एक ऐसा समय श्राया जब बहुमत दूसरे पत्त की श्रोर था। एक समय वह था, जब ईसाइयत ग्यारह शिष्यों के ही श्रव्यमत तक परिमित थी। एक समय श्राया है जब कि यह ईसाइयत या गिर्जाघरपन देखने में बहुमत श्रपनी श्रोर रखता है। बहुमत श्रोर श्रव्यमत कुछ भी नहीं हैं। हम शिला पर खड़े हैं, हम सत्य पर स्थित हैं, श्रोर सत्य श्रवश्य प्रकट होगा।

दूसरे मनुष्य ने कहा, "देखो, ईसाई क़ौमें दुनिया में सारी तरक्की क्यों कर रही हैं? केवल ईसाई राष्ट्रों में ही उन्नति श्रौर सभ्यता है"। राम कहता है, "भाई, यदि यूरोप श्रीर श्रमेरिका भारतवर्ष श्रीर चीन तथा जापान से रोज-नैतिक श्रौर सामाजिक मामलों में श्राग बढ़े हुए हैं तो ईसाइ-यत उस का कारण नहीं है। भूठे तर्क का उपयोग न करो। यदि सम्पूर्ण सभ्यता श्रीर सम्पूर्ण वैज्ञानिक उन्नांत का सेहरा ईसाइयत के सिर बांधा जाना है, तो कृपा करके हमें बतलाश्रो कि जब गैलीलियो (Galileo) ने वह छोटा सा आविष्कार किया था तब इसाइयों ने उस के साथ कैसा ( बुरा ) बर्ताव किया था ? ब्रनो ( Bruno ) जला दिया गया था। किसने उसे जलाया था ? ईसाइयत, ईसाइयत ने । हक्सले ( Huxley ), स्पंसर ( Spencer ) ग्रौर डार-विन ( Darwin ) का ईसाइयत ने विरोध किया। उन के आविष्कारों और उन्नति तथा भाव-स्वाधीनता (independence of spirit) का उत्पादन और प्रोत्साहन ईसाइ-यत ने नहीं किया था। ईसाइयत के चूर कर देनेवाले सब प्रभावों के होते हुए भी वे जी रहे हैं। शोपेनहार (Schopenhauer) की क्या गति हुई थी ? श्राप जानते हैं कि उस

को कैसे निर्वाह करना पड़ता था ? शोपेनहार को उतनाही महान विलिदान करना पड़ा था जितना कि ईसा को-ईसा श्रपने विश्वासों ( Convictions ), निश्चयों के लिये मर गया और शोपेनहार अपने विश्वासों के ही लिये जीता रहा, और आप जानते हैं कि अपने विश्वासों के लिये मर जाना, उनके लिये जीते रहने से सहज है। क्या श्राप जानते हैं कि शोपेनहार की स्वाधीन भावना की रोकने वाला कौन था ? श्रपनी पीछे की पुस्तकों में उसने वह तेज श्रीर शक्ति खो दी जो उसके पहले के लेखों में विशेष रूप से थी (वा जिस से वह अपने पहिले के लेखों में प्रसिद्ध वा विशिष्ठ था)। हेगल ( Hegel ) और कैन्ट ( Kant ) के तत्त्वज्ञानों की दुर्वलता श्रोर हीनता का कारण ईसाइयत का प्रभाव है। क्या आप जानते हैं कि फिचट ( Fichte ) की त्रपना श्रध्यापकी का पद कैसे छोड़ना पड़ा श्रीर वह श्रपने देश से निकाला गया? इसका क्या कारण था? ईसाइयत थी। प्रारम्भ से ही ईसाइयत के विरूद्ध होते हुए भी सम्पूर्ण उन्नति हुई है,न कि उस की कृपा से। गलत निर्णय या श्रवि-चार न करो।

पक भारतप्रवासी श्रंशेज़ जो कुछ दिनों भारतवर्ष में रहा था, इंग्लंड लौटन पर श्रपनी स्त्री से श्रपनी शिक्त श्रोर बल का दर्प करने लगा। वे श्रपन दीहाती घर में रहते थे, श्रीर मौके पर पक भालू (रीछ) श्रा प्रकटा। यह भारत प्रवासी श्रंशेज़ पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसकी स्त्री ने एक हथियार उठा लिया श्रोर भालू के। मार डाला। तब वह पेड़ से उतरा। जहां ये लोग थे वहां कुछ दूसरे लोग श्राये होते प्रक्रा भालू किसने मारा?" उसने कहा "मैंने

श्रोर मेरी स्त्री ने भालू का वध किया है।" किन्तु बात ऐसी नहीं थी। इसी तरह, जब बात पूर्ण हो गई, तब यह कहना कि 'मैंने की है, ईसाइयत के द्वारा वह हुई है, सत्य नहीं हैं।

विज्ञान की सब उन्नति, यूरोप श्रीर श्रमेरिका में सम्पूर्ण दार्शनिक उन्नति, ये सब आविष्कार (inventions) और अपलव्धियां (discoveries) वेदान्त की वृत्ति के श्रमल में लाये जाने का फल हैं। वेदान्त का श्रर्थ है स्वाधीनता, स्वतंत्रता। उन (वैज्ञानिक उन्नति त्रादि) का कारण है स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता की वृत्ति, स्ववशता की वृत्ति, शारीरिक आवश्यकताओं और आकांत्राओं से ऊपर उठने की वृत्ति । इस सारी उन्नति का कारण यही है, श्रीर यही है वेदान्त का बेजान श्रमल में लाना। तुभ इसे सची ईसाइयत भी कह सकते हो । सच्ची ईसाइ-यत वेदान्त से भिन्न नहीं है, यदि तुम उसे ठीक ठीक सम्भो। वे कहते हैं कि इमने पृथ्वीतल से गुलामी उठा दी है, श्रीर हमने बहुत से सुधार किये हैं। राम कहता है, "भाइयो ! गुलामी हटाई गई थी ? अरे, राम बहुत चाहता है कि गुलामी हट गई होती ! यदि हम यह वयान मान लें कि गुलामी का अन्त हो चुका है, तो उसके दूर होने का कारण ईसाइयत नहीं है। ईसाइयत में गुलामी की हटा सकने वाली कोई चीज़ होती ता गत पूर्ववर्ती सत्रह सौ साल में ईसाइयत ने गुलामी क्यों नहीं दूर करदी ? कोई और ही वात थी। लोग अमेरिका को आये थे। यूरोपीय राष्ट्र इधर उधर जा रहे थे, दूसरी क्रौमों से उनका संसर्ग हो रहा था, श्रौर उनको शिला दी जा रही थी, उनके मन विशाल वनाये जा रहे थे। यह श्रमली वेदान्त है। गुलामी दूर होने का यह

कारण था; न कि ईसाइयत। राजनैतिक और सामाजिक अवस्थायें लोगों के हदयों और आत्माओं को आन्दोलित कर रही थीं। यदि अच्छी बातें तुम ईसाइयत के मत्थे मढ़ते हो तो नासितकों को दएड देना, टोनहिनियों (जादू गरिनयों) का जलाना, सिर काटने का चक्र-और आप जानते हैं कि नास्तिकों निमित्त विचार (Inquisition, इनक्वी-ज़ीशन) क्या वस्तु है, एक समय सेन फ्रांसिस्कों मे उसका वे राक टाक राज्य था, और दाहण! दाहण!! छाती से खून निकालना, इन सब के ज़िक की ज़रूरत राम को नहीं है—ये किस के सिर थोपोंग?

बहुतेरे प्रश्नों श्रोर श्रनेकों उत्तरों को राम छोड़ देने लगा है। उन पर हम फिर कभी विचार करेंगे।

पक प्रश्न श्रीर, "भारत वर्ष राजनैतिक हिसाब से इतना नीच क्यों है ?" वे कहते हैं कि भारत के पतन का कारण वेदान्त है। यह विलक्कल गलत है। भारत की दुर्दशा का कारण वेदान्त का श्रभाव है। तुम जानते हो राम ने तुम से कहा है कि वह हरेक देश का है। राम भारतवासी की, हिन्दू की, वेदान्ती की हैसियत से नहीं श्राता है। राम राम होकर श्राता है, जिसका श्रथं है सर्वव्यापक। राम न तुम्हारी चुपड़ करना चाहता है श्रीर न भारत वासियों की-राम भारत या श्रमेरिका या किसी वस्तु का पच्चपाती नहीं है। राम स्तय पूर्ण सत्य, श्रीर शुद्ध सत्य" का हामी है श्रीर उस हेतु से, उस स्थित विन्दु से, राम कहता है। जो कुछ वह कहता है राम न भारत की चापलूसी करना चाहता है श्रीर न श्रमेर रिका की। सत्य यह है कि जब तक वेदान्त भारत जनता में प्रचलित था तब तक वह श्रपनी महिमा के उच्चतम

शिखर पर था, तब उस का सर्व श्रेष्ट राज्य था, श्रौर वह समृद्धिशाली था । वहां एक ऐसा समय त्राया कि यह वेदान्त एक विशेष श्रेणी के लोगों के हाथों में पड़ गया। श्रीर तव वह भारत की जनता में नहीं पहुंचने पाया, श्रीर तब भारत का पतन शुरू हुआ। वेदान्त जनता में नहीं पहुंचने पाया। भारतीय जनता एक ऐसे धर्ममें विश्वास करने लगी — में गुलाम हूं, में गुलाम हूं, पे परमेश्वर! में तेरा गुलाम हूं। यह धर्म यूरोप से भारत में आया था। यह एक ऐसा कथन है जिस से ऐतिहासिक और दार्शनिक कहे जाने वाले लोग चिकत हो जांयगे, जो यूरोपियनों को चिकत कर देगा, किन्तु राम ने बिना सममे वूमे यह बात नहीं कही है। यह एक ऐसा बयान है जो गणित की सी निश्चयात्मकता के साथ सिद्ध वा प्रमाणित किया जासकता है। जो धर्म यह चाहता है कि हम श्रपने श्राप की व आत्मा को तुच्छ दृष्टि से देखें और आत्मा की निन्दा करें, और श्रपने को कीड़े, नीच श्रभाग, गुलाम, पापी कहें, वह भारत वर्ष में बाहर से आया था, और जब वह जनता का धर्म बन गया तब भारत का अधःपात शुरू हुआ। और यूरोपियनों तथा अमेरिकनों का क्या हाल है ? यूरोपियन भी श्रपनी गुलामी में विश्वास करते हैं - "ऐ परमेश्वर!हम तेरे गुलाम हैं " राजनैतिक श्रीर सामाजिक इष्टियाँ से उन का भी भारत वासियों का सा पतन क्यों नहीं हुआ ? इस के दृशान्त स्वरूप एक कहानी कही जायगी, जिस का ज़िक प्रकृतिवादी श्रौर विकाशवादी लेखक प्रायः करते हैं। उन का कहना है कि कभी कभी कमज़ोरी बचाव का कारण हो जाती है। हमेशा योग्यतम ही नहीं बचते। ॐ।

टिड्डियों की बहुत बड़ी संख्या एक श्रोर को उड़ी जारही थी। कुछ टिड्डियों के पंख जाते रहे श्रोर वे गिर पड़ीं। वाकी टीड़ियां जो भली-चंगी थीं उड़ती गई। किन्तु जब वे एक पहाड़ी पर पहुचीं तब पहाड़ी जल रही थी, श्रीर सब टीड़ियां नष्ट हो गई। इस में दुवल बच गया श्रीर योग्यतम नष्ट हो गया।

भारतवासी कोई बात कहते हैं तो मन से कहते हैं। वे सच्चे हैं और धर्म को सर्वस्व मानते हैं। वे भीतर और वाहर एकसां थे-जब उन्हों ने प्रार्थना की, "पे परमेश्वर ! में तेरा गुलाम है; पे परमेश्वर ! में तेरा अधम गुलाम है; पे परमेश्वर ! मैं पापी हूं।" भारत वर्ष की जनता जब इस तरह प्रार्थना करने लगी, वह सच्ची थी, श्रीर कर्म की-अटल, निष्ठर कर्म की-व्यवस्था के अनुसार उन्हें अपनी श्राकांचात्रीं श्रीर श्रभिलाषाश्रीं की पूर्ण होते देखना पड़ा, श्रीर उनकी कामनाएँ श्रीर इच्छाएँ सफल हुई। व गुलाम बना दिये गये। किस के द्वारा ? उन्हें परमेश्वर ने गुलाम बना दिया था, तुम कहते हो। क्या परमेश्वर के कोई शक्क है, क्या परमेश्वर की कोई आकृति है ? यह परमेश्वर अपने निराकार रूप में आकर उन पर शासन नहीं कर सकता था। परमेश्वर आया। कौन परमेश्वर ? प्रकाशों का प्रकाश, श्वेत स्वरूप। श्वेत रूप श्रंश्रेज़ों के स्वच्छ चमड़े में श्राया श्रीर उन्हें गुलाम बना दिया। गलत समभी दुई ईसाइयत, या गलत समभे गये गिर्जाघरपन ने भारत वर्ष का पतन सम्पादित किया।

जास्रो स्रीर भारत वर्ष का हाल देखो, श्रीर जो कुछ राम

कहता है उस का तुम्हें विश्वास हो जायगा। भारत के दूसरे स्वामी या दूसरे साधू जो कुछ कहते हैं केवल उस पर यदि आप विश्वास करेंगे तो आप घोखा खांयगे। भारत के पतन का कारण केवल वेदान्त का अभाव है। श्रीर गुलामी की उसी भावना के कारण यूरोपियन क्यों नहीं गुलाम हुए ? यूरोपीय लाग धर्म की अपेता धन की अधिक परवाह करते हैं। उन की प्रार्थनाओं में, उन के धार्मिक मामलों में, जैसा कि पहले श्राप की बताया जा चुका है, ईश्वर केवल एक फ़ालतू चीज़ है, उस को उन के कमरे बहारने और साफ करने पड़ते हैं। धर्म केवल तसवीरों या चित्रों की तरह बैठक खाने सजाने के लिये हैं। जो प्रार्थनाएँ हृदय श्रीर सच्ची श्रन्तरात्मा से निकलती थीं, वे प्रार्थनाएँ गुलामी के लिये नहीं थीं; विलक दौलत, सम्पत्ति श्रौर सांसारिक लाभ के । लिये थीं। इस लिये उन का उत्थान हुआ। यह कर्म के नियम के अनुसार है। इतिहास हमें बताता है कि जब तक भारत के जन साधारण में वेदान्त पचलित था, तब तक भारत समृद्धिशाली था।

पक समय में फिनीशिया के रहनेवाले (Phoenicians) बड़े शिक्षशाली थे किन्तु उन्हों ने भारत पर चढ़ाई करके कभी विजय नहीं प्राप्त की। मिस्नी बड़ी उच्च श्रवस्था में थे, किन्तु वे भारत पर श्रपनी हुक्मत नहीं जमा सके। ईरान का सितारा एक दिन बलन्दी पर था, परन्तु भारत पर दुश्मनी की नजर डालने की कभी उस की हिम्मत न हुई। रोमन सम्राट्, जिनका गिद्ध प्रायः सारे संसार पर उड़ता था, सम्पूर्ण ज्ञात पृथ्वी पर जिनका शासनाधिकार था, मारत को श्रपने शासन में लाने का साहस न कर सकें

यूनानी जब शक्तिशाली हुए तब सिद्यों तक एक वुरी दृष्टि भारत पर नहीं डाल सके। सिकन्दर नाम का एक सम्राट् वहां श्राया, गलती से उसे महान् सिकन्दर कहते हैं। उन दिनों में वेदान्त की वृत्ति तव तक जनता में प्रचालित थी, वह उन से चली नहीं गई थी। भारतवर्ष जाने से पहले उसने अपना जाना हुआ सारा संसार जीत लिया था। महा शक्तिशाली सिकन्दर, जिसका बल बढ़ाने की विपुल ईरानी सेना थी, सम्पूर्ण मिस्री सेना का जो श्रध्यच था, भारतवर्ष जाता है, श्रीर एक छोटा भारतीय राजा पुरुस उस का सामना करता है, और डरा देता है। इस भारतीय राजा ने इस महान् सिकन्दर को नीचा कर दिया, श्रीर उस की सब सेनाश्रों को चलता कर दिया। सब सेना पस्त कर दी गई श्रीर महान् सिकन्दर लौटने को लाचार हुन्ना। यह कैसे हुआ था ? उन दिनों में भारत की जनता में वेदान्त प्रचलित था। तुम इस का प्रमाण चाहते हो ? प्रमाणस्वरूप भारत का वृत्तान्त पढ़ो, जो उन दिनों के यूनानी छोड़ गये हैं, इति-हास में उस समय के यूनानियों, सिकन्दर के साथियों, का लिखा हुआ भारत का हाल पढ़ो। तुम देखोगे कि जन साधारण में अमली वेदान्त का प्रचार था और लोग बलिष्ठ े थे।। महान् सिकन्दर को लौटना पड़ा था।

एक ऐसा समय श्राया जव एक साधारण श्राक्रमणकारी ने जो महमूद गजनवी कहलाता था, सत्रह बार भारत वर्ष को लूटा। सत्रह बार भारत से वह सारी दौलत ले ग्रंथा जो उस के हाथ में आई। उन दिनों का जनता का वृत्तान्त पढ़िये, श्रीर श्राप देखेंगे कि जन साधारण का धर्म वदान्त के ठीक बिरुद्ध ध्रव पर (अर्थात् नितान्त विरुद्ध ) था।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

वेदान्त प्रचलित था, किन्तु केवल कुछ चुने हुए लोगों में। जनता उसे त्याग चुकी थी। श्रोर इस तरह भारत नीचा हुआ।

लोग कहते हैं कि तुम त्याग का प्रचार करते हो, श्रौर त्याग हमें गरीव बना देगा। त्रारे, यह विलकुल गलत है। यह ठीक है कि वेदान्त सीखने के लिये तुम्हें बनों की शरण लेना पड़ती है, हिमालय के जंगलों के अगम एकान्त स्थानों में तुम्हें जाना पड़ता है । किन्तु वेदान्त यह कदापि नहीं सिखाता, कि तुम्हें फक़ीरी की जिन्दगी वसर करना चाहिये। कभी नहीं, कभी नहीं। बनों में जा कर रहना तो ठीक उसी तरह है जिस तरह विद्यार्थियों का महाविद्यालय जाना। क्या यह सत्य नहीं है कि कोई विज्ञान या तत्वज्ञान सीखने के लिये तुम्हें एकान्त में रहना चाहिये, ऐसे स्थान में तुम्हें रहना चाहिये जहां परेशान करने वाली कोई वार्ते न हों ? तुम्हें ऐसे स्थान में रहना चाहिये जहां शान्तिपूर्वक बिना गुल गपाड़े के अपना अध्ययन जारी रख सकी। इस प्रकार यदि भारतवासी जंगल में जाकर रहता है, श्रौर यदि वह वन को जाता है तो वह केवल ऐसे स्थानों में अपने को रखने के लिये जाता है, कि जहां वह विज्ञानों के विज्ञान का पूर्ण ज्ञाता वन सके, जहां वह वेदान्त के सच्चे भाव की पूर्ण उपलब्धि कर सके। आप जानते हैं कि वेदान्त रतायन विद्या की तरह प्रयोग पर' श्रवलम्बित विज्ञान है। रसायन विद्यामें तब तक आप कोई उन्नति नहीं कर सकते जब तक श्राप उस के श्रनुक्प प्रयोग न करें। इसी भांति वह मनुष्य वेदान्त के बारे में क्या जान सकता है जो मिलने वाली बादिक शिला के साथ साथ श्राध्यात्मक (श्रभ्यास या)

प्रयोग नहीं करता। इस प्रकार ये आध्यात्मिक प्रयोग करने के लिये श्रीर बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये लोगों को वनी में जाकर रहना पड़ता है। वन तो विश्वविद्यालयों श्रीर महाविद्यालयों के तुल्य हैं। यह ज्ञान प्राप्त कर वे संसार में त्राते श्रीर उस का प्रचार करते हैं, श्रीर नित्य के जीवन में उसे घटाते हैं, तथा लोगों को जानने देते हैं कि वे तत्वे-ज्ञान की पद्धति को श्रमल में कैसे ला सकते हैं। श्राप जानते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण या हिन्दु को जो पांच साल बन में बिताने पड़ते थे उन में वह इस ज्ञान को प्राप्त करता था, और इसे प्राप्त कर उसे दुनिया में ग्राना पड़ता था श्रीर वहां काम करना पड़ता था, श्रीर कुछ को तो साधारण , गृहस्थी के कत्त्वयों का भी पालन करना पड़ता था। वेदान्त का पूर्ण ज्ञान होने के बाद हरेक को साध नहीं होना पड़ता। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे कि बहुत से विद्यार्थी सा-हित्य शास्त्री या विज्ञान शास्त्री की उपाधि पाते हैं परन्त उन सब से अध्यापक या आचार्य बनने की आज्ञा नहीं की जाती। कुछ मेजिस्ट्रेट, कुछ बड़े रोजगारी होते हैं, श्रीर उन में से कुछ श्रध्यापक भी होते हैं।

इसी तरह वेदान्त की उपलब्धि, पूरी तरह से वेदान्त की प्राप्ति और अनुभव से आप उस अवस्था को प्राप्त होते हैं,जिस में सारा संसार तुम्हारे लिये स्वर्ग, बाग बन सकता है, जिस में सम्पूर्ण विश्व आप के लिये बैकुएठ बन सकता है, ताकि जीवन आप के जीवने के योग्य हो जाय-वे लोग वेदान्त का अस्तव्यस्त वर्णन करते हैं जो कहते हैं कि वेदान्त चाहता है कि हरेक मनुष्य फर्कार वन जाय। नहीं, नहीं। साधुओं का बाहरी कम अहण करना विश्वानशास्त्री की परीचा पास करने के बाद श्रध्यापकी का व्यवसाय करने के समान है।

पुनः हम देखते हैं कि इस वेदान्त का प्रचार वे लोग करते थे जो दुनियवी ज़िन्दगी में सरगर्मी से लगे हुए थे। वेदान्त निराशावादी नहीं है। जो इस धर्म को निराशावाद बताते हैं उन का कहना श्रयथार्थ है, श्राकाश-पाताल की दूरी है। वेदान्त तो बिलक श्राशावाद का सर्वोच्च शिखर है।

वेदान्त कहता है कि यदि तुम श्रपने शरीर को भव-सागर में विना पतवार, बिना पथप्रदेशक, बिना डांड़ या बिना पाल (वादबान) बिना भाप या विजली के डाल देगे। तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन जहाज तबाह हो जायगा। आप अपने को सब तरह की पवनों और तूफानों की दया पर छोड़ देते हैं। वेदान्त कहता है कि श्रक्षान के कारण संसार क्लेश और दीनता (दौर्भाग्य) से परिपूर्ण है। केवल अज्ञान पाप है । श्रज्ञान ही तुम्हारी सारी दीनता वा बद-नसीवी का कारण है। जब तक तुम अनजान ( अज्ञानी ) हो तभी तक तुम पीड़ित हो। श्रौर वेदान्त कहता है कि याद तुम इस अज्ञान को हटा दो, यदि तुम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लो, यदि तुम सच्ची त्रात्मा को जान लो, तो सारे कारागार तुम्हारे लिये स्वर्ग वन जायंगे। जीवन जीते के लायक बन जाता है, कभी परेशानी नहीं होती; कभी किसी वात से दैरानी नहीं होती, कभी स्थिरता डांवा डोल नहीं होती, कभी मन की उपस्थिति नहीं जाती, कभी मन मलीन या उदास या चेहरा रोना नहीं होता। क्या यह वाँछनिय नहीं है ? क्या यही यथार्थ सत्य नहीं है ? वेदान्त निराशा-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

वाद नहीं है। वह कहता है, "ऐ दुनिया के लोगो ! तुम इस दुनिया को पूरा पूरा नरक-बना देते हो। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो यह है बेदान्त की स्थिति। निराशाबाद विलकुल नहीं।

श्रीर श्राप देखते हैं कि इस वेदान्त का प्रचार संसारी लोगों ने किया है, जो लोग फकीर होने से बहुत दूर थे, किन्तु जो तथापि त्यागी पुरुष थे।

पकदा एक महान भारतीय राजा अपने सांसारिक कर्त्तन्यों को छोड़कर वन गमन करनेवाला था। उसके गुरूने, (इस शरीर के एक पूर्व पुरुष ने), उसे इस वेदान्त की शिचा दी। और वेदान्त के रहस्य को पाकर, सच्चा त्यागी पुरुष बनने के बाद, वह शक्तिशाली सम्राट भांति की रहा।

एक बड़ा योद्धा, अर्जुन जो, कुरुत्तेत्र के समर का नायक था, अपने सांसारिक कर्म को छोड़ देने वाला था। उसका कर्तव्य चाहता था कि वह युद्ध करे, और वह उसे त्याग देना चाहता था, वह विमुख होने वाला था, वह साधू वन जाने वाला था, वह ऐसा करने ही पर था कि रुष्ण उसके सामने उपस्थित हुए। उन्हों ने अर्जुन को वेदान्त की शित्ता दी, और ठीक तरह से समसे हुए इसी वेदान्त ने अर्जुन की हिम्मत बंधाई, अर्जुन में तेज और बल का संचार किया, उसमें कर्मण्यता और जीवन की भावना फूँकी, और शिक्त शाली सिंह की तरह वह उठ खड़ा हुआ, और वहीं वह अति पराक्रमी नायक बन गया।

वेदान्त तुम में शिक्त श्रौर तेज भर देता है, श्रौर दुर्वलता नहीं। वेदों में एक वाक्य है जो कहता है कि इस श्रातमा, इस सत्य की उपलिध्ध उस मनुष्य को कदापि, कदापि नहीं CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE हो सकती है जो बल हीन है। यह दुवेल के लिये नहीं है। दुवेल चित्त, दुवेल शरीर,दुवेल वृत्ति इसे कदापि नहीं प्राप्त कर सकते।

एक बड़े राजा ने श्रपना राज्य त्याग दिया श्रीर बन को चला गया, जहां उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। श्रीर सच्चा ज्ञान लाभ करने के बाद वह लौट गया श्रीर राज-सिंहासन का श्रिधकार किया। सिंहासन की शोभा उसकी मौजूदगी से उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही हुई थीं, श्रीर पहले नहीं हुई।

यदि त्याग से श्रभिप्राय फकीरी नहीं है, तो फिर त्याग क्या है ? यह एक उत्कृष्ट विषय है। इसे किसी दूसरे समय उठाया जायगा।

यहां एक वाक्य हिन्दू धर्म ग्रन्थों का है। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू मांस नहीं खाते क्योंकि वे सममते हैं कि ईश्वर सब कहीं है। हिन्दू मांस नहीं खाते, वेदान्ती मांस नहीं खाते,यह सत्य है, किन्तु कारण यह नहीं है। कारण कुछ श्रोर ही है। उसकी चर्चा करने का श्रब समय नहीं है।

उपनिषद् ( कठ# ) में एक वाक्य है । श्रंश्रेजी में उसका उत्था इस प्रकार हुआ है:—

"If he that slayeth thinks 'I slay'; if he Whom he doth slay, thinks 'I am slain,' then both

<sup>\*</sup> इन्ता चेन्मन्यते इन्तुं इतश्चेन्मन्यते इतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ कठ अध्याय पहिला बल्ली दूसरों )

Know not a right! That which was life in each Cannot be slain, nor slav!"

"यदि वह जो वध करता हैं समक्षता है 'मैं वध करता हूं;, यदि वह, जिसे वह वध करता है, समक्षता है 'मेरा वध होता है, तो दोनों, ठीक नहीं जानते! वह जो दोनों में जीवन था, मारा नहीं जासकता, और न मार सकता है।"

ال مق القا المقالة

## माया ।

अथवा

## दुनिया का कब और क्यों।

जनवरी १९०३, में गोल्डेन गेट हाल, सैन फ्रांसिस्को में दिया हुआ एक व्याख्वान।

\* 30 \*

महिलाओं और सज्जनों के रूप में पे माया के शासक, हाकिम और नियामक स्वरूप!

शाज के व्याख्यान का विषय माया है। यह वह विषय है जिसे ऊपरी या मोटी हिए वाले समालोचक वेदान्त दर्शन का श्रत्यन्त निर्वल स्थल सममते हैं। श्राज हम श्रत्यन्त हुर्वल श्रंश को उठावेंगे। जिन विचार वानों श्रोर दार्शनिकों ने वेदान्त दर्शन का श्रध्ययन किया है, वे सब पकमत से कहते हैं कि यदि इस माया का स्पष्टीकरण हो सके तो वेदान्त की श्रोर सब बातें मान्य हागी। वेदान्त की श्रार सब बातें मान्य हागी। वेदान्त की श्रन्य हरेक बात श्रत्यन्त स्वामाविक, स्पष्ट, स्वच्छ, हितकर श्रीर उपयोगी है। वेदान्त के विद्यार्थियों के रास्ते में यह एक श्रदक, एक गिरानेवाली रोक है। यह एक बहुत बढ़ा विषय है। इस की पूर्ण विवेचना के लिये केवल इसी विषय पर दस व्याख्यान होने चाहिये श्रीर तब कहीं विषय इतने स्पष्ट श्रीर सरल इप में उपस्थित किया जा सकता है कि सूर्य तले वा पृथ्वी पर का श्रीर किसी तरह का भी सन्देह,या प्रश्न वे उत्तर न रह जाय। हरेक बात साफ़ की जा सकती है,

परन्तु उस के लिये समय चाहिये। जल्दवाज पाठकों श्रीर जल्दवाज श्रोता गर्णो द्वारा उस के पूरी तरह समक्षे जाने की श्राशा नहीं की जा सकती।

प्रश्न है, 'यह दुनिया क्यों हुई, यह दुनिया कहां से हुई ?' श्रथवा वेदान्त की भाषा में यों कह सकते हैं, 'विश्व में यह श्रविद्या क्यों ?' श्राप जानते हैं कि वेदान्त कहता है कि यह विश्व श्रसत्य है। केवल देखने मात्र वा व्यापार मात्र है। श्रविद्या नित्य नहीं है। ये सब दश्य (व्यापार) सत्य या नित्य नहीं हैं। प्रश्न उठता है, "यह श्रविद्या ही क्यों हैं?" यह श्रविद्या जो इस दश्य (व्यापार) का कारण है, श्रथवा यह माया जो इस सम्पूर्ण में श्रोर तुम कपी भेद श्रोर भेद करण के मूल में हैं, यह श्रविद्या शुद्ध स्वरूप या श्रातमा पर क्यों काबू जमा ले? यह माया या श्रविद्या परमेश्वर से श्रिक्शालिनी क्यों हो ?.

साधारण भाषा में, अन्य दार्शनिकों और ब्रह्म विद्या के जानने वालों की भाषा में प्रश्न है, "इस संसार का अस्तित्व ही क्यों है ?" "परमेश्वर ने इस संसार को क्यों रचा ?" वेदान्त कहता है, "नहीं, भाई ! तुम्हें यह प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।" वेदान्त साफ़ साफ़ कहता है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। वह कहता है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। वह कहता है कि ति अनुभव से (वा परीक्षणार्थ) और प्रत्यच्च रीति से सिद्ध करके हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि यह संसार जो तुम देखते हो वास्तव में परमेश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है, और अनुभव द्वारा निर्विवाद कप से हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि सत्य की उपलब्धि में जब तुम यथेष्ट अंचे चढ़ते हो तब यह दिनया तुम्हारे लिये

ग्रायव होजाती है। किन्तु इस दुनिया का अस्तित्व ही क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर देने से हम विरत रहते हैं। यह प्रश्न करने का तुम्हें कोई श्रिधिकार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने में वेदान्त अपनी असमर्थता स्पष्टतया स्वी-कार करता है, श्रोर यहीं पर श्रन्य सब ब्रह्मबादी, श्रन्य मतावलम्बी और सब मोटी दृष्टि वाले दारीनिक आगे आते श्रीर कहते हैं, "श्ररे, श्ररे, वेदान्त - दर्शन श्रपूर्ण है, वह संसार का क्यों श्रीर कहां से, नहीं वतली सकता। वेदान्त कहता है, "भाई, इस प्रश्न (संसार का क्यों श्रीर कहां से) जो उत्तर तुम स्वयं देते हो उन की जाँच करो,सावधानी से उनकी जाँच करो आर तुम देखोंगे कि तुम्हारे जवाव के।ई जवाव ही नहीं हैं। इस प्रश्न पर विचार करना विलकुल समय नष्ट करना है,निरानिर समय श्रोर श्रम का श्रपव्यय है। यह काम माड़ी की दो चिड़ियों की खोज में श्रपने हाथ की चिड़िया को छोड़ देने के समान है। उन चिड़ियों तक पहुँचने के पहले वे उड़ जांयगी और तुम श्रपने हाथ की चिड़िया खो दोगे। वह भी उड़ जायगी। वेदान्त कहता है कि सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान और सम्पूर्ण विश्वान की गति क्वात से अक्वात की होनी चाहिये। घोड़े के आगे गाड़ी को न रक्खो। अझात से आरम्भ करके ज्ञात पर न श्राश्रो।

एक नदी बह रही थी, जिस के तट पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उसके उद्भव के सम्बन्ध में युक्ति पूर्वक विचार कर रहे थे। उन में से एक ने कहा, "यह नदी शिलाओं, चट्टानों, पहाड़ियों से आती है। पहाड़ियों से जल उमड़ कर सोता बनता है, और वह नदी का कारण है। "दूसरे मनुष्य ने कहा, "अरे, नहीं, यह असम्भव है। पत्थर इतने

कठोर, इतने कठिन श्रौर इतने दृढ़ हैं श्रौर जल इतना सरल तथा कोमल है। कड़े पत्थरों से मुलापम जल कैसे निकल सकता है ? श्रसंभव। श्रसंभव। वुद्धि नहीं मान सकती कि कड़े पत्थर मुलायम पानी की बाहर निकाल रहे हैं। यदि पत्थर पानी देसकें तो में पत्थर का यह दुकड़ा उठाता हूं और इसे निचोड़ता हूं। इस से तो बिलकुल पानी नहीं वहता। इस प्रकार यह कथन निराधार है कि नदी उन पहाड़ों से निकली है । मैं एक अच्छी युक्ति (theory) बताता हूं। कहीं कोई दीर्घकाय पहलवान है उसी के पसीने से यह नदी बहती है। हम नित्य देखते हैं कि जब कोई मनुष्य पसीजता है, तव उस के शरीर से पानी बहता है। यहां पानी बह रहा है। अवश्य ही यह किसी व्यकि के शरीर से निकला है जो पसीज रहा है। यह युक्तिसंगत है। हमारी बुद्धियां इसे स्वीकार कर सकती हैं। यह बात यथार्थ सी जान पड़ती है, यह बिलकुल ठीक है।" दूसरे मनुष्य ने कहा, "नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हुआ थूक रहा है और यह धूक है।" दूसरे मनुष्य ने कहा, "नहीं, नहीं।"

अव इन लोगों ने कहा, 'इधर देखा, इधर देखा, इस लोगों की ये सब कल्पनाएँ साध्य (feasible) हैं, पानी के मूल की ये सब युक्तियां अमली हैं। प्रत्येक दिन हम ऐसी बातें देखते हैं। नदी के मूल के सम्बन्ध में ये सब कल्पनाएँ बहुत ही यथार्थ सी हैं, उत्तम और महान जान पड़ती हैं, किन्तु पत्थरों से जल वहने की युक्ति को, उस मनुष्य की साधारण बुद्धि कभी न मानेगी कि जिस ने पत्थरों से जल उमहते कभी नहीं देखा हैं, जो पहाड़ों पर कभी नहीं गया है, यद्यपि है यह सत्य।" श्रीर इस युक्ति की सत्यता का आधार क्या है ? श्रनुभव, निज परीज्ञा, प्रत्यज्ञ श्रवलोकन।

इसी प्रकार, दुनिया के मूल, इस संसार के 'क्यों श्रोर कहां से को' इस संसार की धारा के सोते, जीवन की नदी को विभिन्न लोग भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। उस प्रकार की बुद्धि के लोगों के अनुसार, कि जिन्हों ने नदी का मूल-सोत थूक और पसीना वताया था, दुनिया के मूल की भी व्याख्या बहुत कुछ वैसी ही होती है। वे कहते हैं "यह एक मनुष्य है जो जूंत बनाता है, जूते बिना किसी मनुष्य के बनाने के इरादे या नकशे के नहीं बन सकते थे। यह एक मनुष्य घडी बनाता है। यदि कोई मनुष्य घड़ी बनाने का इरादा श्रीर तरकीय न करता घड़ी नहीं वन सकती थी। यह एक मकान है। बिना किसी मनुष्य के नक्शा श्रीर ढांचा तैयार किये मकान नहीं वन सकता था। प्रति दिन वे यह देखते हैं भ्रोर तब वे कहते हैं. 'यह संसार है। चमार, घड़ीसाज़, महमार सरीखा कोई मनुष्य हुए विना दुनिया नहीं बन सकती थी, और इस लिये दुनिया का बनाने वाला पक कोई होना ज़करी है, जो इस संसार को बनाता है, और इस प्रकार वे कहते हैं कि एक साकार (व्यक्तिगत) परमेश्वर है, जो मेघों पर खड़ा है। विचारे पर रहम भी नहीं खाते कि कहीं उसे सदीं न हो जाय । उन का कहना है कि किसी साकार परमेश्वर ने अवश्य दुनिया की रचना की होगी।"

उन का तर्क बहुत यथार्थ सा, युक्तिसंगत और उसी मकार का जान पड़ता है, जिस प्रकार की उन लोगों की देलीलें कि जिन्हों ने कहा था कि नदी किसी के पसीने से बहती है। दुनियाँ भी किसी मनुष्य द्वारा ज़रूर ही बनाई

वेदान्त इस तरह की कोई युक्ति नहीं पेश करता। वेदान्त कहता है, देखो, इसे अनुभव करो, इसे विचार से देखो, प्रत्यक्ष अनुभव से तुम देखोगे कि दुनिया जो कुछ दिखाई देती है वह नहीं है। यह कैसे ? वेदान्त कहता है, यहां तक तो में तुम्हें समभा सकता हूं कि पानी उन पत्थरों से बाहर निकल रहा है। पत्थरों से पानी कैसे निकलता है, यह चाहे में तुम्हें न बता सकूं, परन्तु में जानता हूं कि पानी पत्थरों से आता है। मेरे साथ उस स्थान तक चलो और तुम पत्थरों से पानी उमड़ते देखोगे। यदि में यह नहीं बता सकता कि पानी पत्थरों से क्यों निकलता है तो मुभे दोष न दो, दोष लगाओ पानी को, वह पत्थरों से निकल रहा है।

दसी भाँति वेदान्त कहता है, मैं चाहे तुम्हें बता सकूं या नहीं कि यह माया या श्रविद्या क्यों है, किन्तु माया का होना है एक तथ्य। वह क्यों श्राई, मैं तुम्हें शायद न बता सकूं। यह एक तथ्य है, श्रनुभव सिद्ध तथ्य है। वेदान्तिक ढंग निरानिर वैज्ञानिक श्रोर श्रनुभव सिद्ध (श्रनुभवल्ध) है। वह कोई श्रसिद्ध श्रनुभान (hypothesis) नहीं स्थापित करता, कोई कल्पना (theory) नहीं पेश करता है। संसार के भूल को समभाने की योग्यता का वह दावा नहीं करता। धारणा या बुद्धि के प्रदेश से परे की यह बात है। यह है वेदान्त का पन्न। यह माया कहलाती है। दुनिया क्यों प्रकट होती है ? वेदान्त कहता है, क्योंकि तुम उसे देखते हो। संसार (वहां) क्यों है ? वेदान्त केवल कहता है,

चूंकि तुम उसे देखते हो । तुम नहीं देखते हो, (वहां)
तो दुनिया नहीं है । कैसे तुम जानते हो कि दुनिया
( वहां ) है ? क्यों कि तुम उसे देखते हो । न देखो,
तो दुनिया कहां है ? अपनी आंखें वन्द कर लो, दुनिया का
पाचवां हिस्सा चला गया, दुनिया का वह अंश जिसे तुम
अपने नेत्रों के द्वारा वोध करते हो श्रव नहीं रह गया।
अपने कान बन्द करो और पांचवां हिस्सा और चला गया।
अपनी नाक बन्द करो और दुसरा पांचवां हिस्सा लुप्त।
अपनी किसी हन्द्रिय से काम न लो तो कहीं कोई दुनिया
नहीं। तुम दुनिया देखते हो, और तुम्हें समक्ताना चाहिये
कि दुनिया (वहां) क्यों है। तुम उसे (वहां) वनाते हो। तुम्हें
स्वयं उत्तर देना चाहिये। तुम मुक्त से क्यों प्रश्न करते हो।
तुम वहां दुनिया की रचना करते हो। (फिर मेरे से
प्रश्न कैसा?)।

एक बच्चा था। उसने दर्गण में एक छोटे लड़के की मितमा, अर्थात् स्वयं अपनी प्रतिमा देखी। किसी ने बच्चे से कहा कि शीशे में एक बहुत ही सुन्दर, प्रिय छोटा बच्चा है, और उसने शीशे में देखा-तो उसे एक प्यारा नन्हा लड़का दिखाई दिया। किन्तु बच्चा यह नहीं जानता था कि यह स्वयं उसका प्रतिविक्ष्य है। उसने प्रतिविक्ष्य को शीशे के अन्दर एक अद्भुत लड़का समभा। बाद को बच्चे की माँ ने उसे समभाना चाहा कि शीशे के अन्दर का लड़का माँ ने उसे समभाना चाहा कि शीशे के अन्दर का लड़का हमी का प्रतिविक्ष्य मात्र है, असली लड़का नहीं है, किन्तु बच्चे को विश्वास न हुआ। वह नहीं समभ सका कि दर्गण में वस्तुतः दूसरा बालक नहीं है। जब माता ने कहा, "इधर देखो, यह एक शीशा है, इसमें कोई लड़का नहीं है," तब देखो, यह एक शीशा है, इसमें कोई लड़का नहीं है," तब

स्वामी रामतीर्थ.

बच्चे ने वहाँ पहुँच कर कहा, "श्रो मां, श्रो मां, यह क्या लड़का है,"। जब लड़का कह रहा था, 'यह लड़का है' तब 'यह लड़का है' कहते ही समय उसने श्रपना प्रतिबिम्ब शीशेमें डाला। माता ने फिर उसे समभाना चाहा कि शीशे में सच्चा लड़का नहीं है। लड़के ने फिर प्रमाण या साधन मांगा। लड़का दर्पण के पास गया श्रीर बोला, "यह देखी, यह लड़का है।" शीशे में कोई बस्तु नहीं है, यह सिद्ध करने ही के कार्य में लड़के ने शीशे में वस्तु रखदी।

इसी तरह जब तुम आकर कहते हो, "दुनिया क्यों हुई, दुनिया कहाँ से हुई, दुनिया कैसे हुई," जिस च्ला तुम दुनिया के मूल और दुनिया की उत्पत्ति के कारण और स्थल का श्रवसंन्धान करने लगते हो, उसी च्रण तुम दुनिया की वहां सृष्टि कर देते हो। इस प्रकार कैसे तुम दुनिया का मूल श्रौर उत्पत्ति-स्थान जान सकते हो ? हम कैसे उसका मृत जान सकते हैं ? हमें उससे परे का ज्ञान कैसे हो सकता है ? इम कैसे उसका अतिक्रमण कर सकते हैं ? यह और भी स्पष्ट होजाना चाहिये, लौकिक श्रौर श्रध्यात्मिक दोनों पहलुओं से। कुछ कहते हैं कि जगदीश्वर ने जगत् की रचा है और वह स्रष्टा कहीं अलग खड़ा हुआ है। यदि वे एक घर देखते हैं तो उन्हें विदित होता है कि किसी ने उसे बनाया था। इस लिये वे कहते हैं कि यह दुनिया किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई थी। श्रब प्रश्न यह है कि दुनिया की सृष्टि करने के लिये यह सृष्टि कर्त्ता कहीं खड़ा अवश्य हुआ होगा। वह कहां खड़ा हुआ था ? यदि वह कहीं खड़ा इस्रा था, यदि उसके ठहरने के लिये कोई जगह थी, तो दुनिया उसकी सृध्टि होने से पहले ही से मौजूद थी, क्योंकि

ठहरने की जगह कहीं दुनिया में अवश्य होगी। दुनिया श्रपनी रचना होने से पहले ही से मौजूद थी। जब तुम जाँच करेन लगते हो कि दुनिया का प्रारम्भ कब हुआ, तब तुम दो कल्पनात्रों को पृथक करना चाहते हो-कब, कैसे श्रोर कहां से की कल्पना को एक श्रोर, श्रोर दुनिया की कल्पना को दूसरी त्रोर। किन्तु "क्या, कव, श्रौर कहाँ से" ये शब्द, ''काल, कारण (वस्तु) श्रौर देश'' की कल्पनाएँ क्या दुनिया का एक हिस्सा नहीं हैं ? श्रवश्य हैं। श्रीर श्रव श्राप ध्यान दीजिये, श्राप समग्र संसार का 'मृल', 'क्यों' श्रौर 'कहां-से' जानना चाहते हैं । काल, देश, श्रौर कारण भी दुनिया में हैं, दुनिया से परे नहीं हैं। ज्यों ही तुम कहना शुरू करते हो कि दुनिया कब शुरू हुई, उसी च्रण दुनिया एक श्रोर हो जाती है श्रोर 'कब' की कल्पना दूसरी श्रोर। तब तुम दुनिया को दुनिया ही से पहले रखदेते हो। यह विषय बहुत ही सूदम श्रीर बहुत ही कठिन है, श्रीर श्राप कृपया बहुत ध्यान देकर, श्रत्यन्त सावधानी से सुनै।

दुनिया प्रारम्भ हुई, कब ? इस कथन में तुम दुनिया को दुनिया ही से एथक कर लेना चाहते हो, तुम 'कब'की कल्पना को दुनिया से श्रलग करना चाहते हो, तुम दुनिया को 'कब' श्रोर 'कैसे' से नापना चाहते हो। किन्तु तुम जानते हो कि 'कब' श्रोर 'क्यों' स्वयं दुनिया है। तुम दुनिया से अपर उठना, दुनिया से परे जाना चाहते हो, श्रोर वहां श्रागे दुनिया को ही रखते हो।

एक बार एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में गया और लड़कों से यह सवाल पूछा, "यदि खरिया का एक दुकड़ा हवा में छोड़ दिया जाय तो वह कब पृथ्वी पर पहुँचेगा?" एक लड़के ने उत्तर दिया, "इतने पलों में।" "यदि पत्थर का एक दुकड़ा इतनी वितनी ऊँचाई से फेंका जाय तो वह कितनी देर में गिरेगा ?" लड़के ने जवाब दिया, "इतने समय में।" तब इंस्पेक्टर ने कहा, "यदि यह वस्तु गिरने दी जाय तो इसे कितनी देर लगेगी ?" लड़के ने उत्तर दे दिया। तब परीत्तक ने फेंद्र में फंसाने वाला एक सवाल पूछा, "यदि पृथ्वी गिरे तो उसे गिरने में कितनी देर लगेगी ?" लड़के हकवका रह गये। एक तेज़ लड़के ने जवाब दिया, "पहले मुक्ते यह बताइये कि पृथ्वी गिरेगी कहां ?"

इसी तरह हम सवाल कर सकते हैं कि यह दिया कव जलाया गयाथा, यह घर कव वनाया गयाथा, श्रीर यह तल (फर्श) कव जमाया गया था, इत्यादि । किन्तु जब हम प्रश्न करते हैं, "भूमि को सृष्टि कव हुई थी, संसार की सृष्टि कव हुई थी, तव यह उलभाने वाला सवाल भी उसी तरह का है जिस तरह का "पृथिवी को गिरने में कितना समय लगगा" सवाल था। पृथ्वी कहां गिरेगी? "क्यों, कव और कहां से," यह स्वयं दुनिया का एक ग्रंश हैं,ग्रीर जब सम्पूर्ण संसार के संवंध में हम इस क्यों, कव, श्रीर कहां से की चर्चा करते हैं तव इम मानों एक मंडल में दलील करते हैं। अर्थात् घूम फिर कर पुनः वहीं पहुँचते हैं। एक तार्किक भूल करते हैं। क्या तुम अपने आप से बाहर निकल कर कृद सकते हो ? नहीं। इसी तरह क्यें। कब श्रौर कहां से, यह स्वयं दुनिया होने के कारण, दुनिया का एक भाग हैं। वे दुनिया, सम्पूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं कर सकते। वेदान्त जो कुछ कहता है वह यह है।

श्रब दूसरी तरह पर यह समभाया जायगा।

यहां एक मनुष्य सोया हुआ है। श्रौर श्रपनी निद्रा में वह सब प्रकार की वस्तुएँ देखता है। वह द्रष्टा श्रीर वस्त (दृश्य) है; स्वष्न का द्रष्टा, में कहूंगा, स्वष्न, जंगलों, निद्यों, पहाड़ें। तथा अन्य वस्तुओं का विभान्त द्रष्टा है। वहां स्वप्न की वस्तु और दृष्टा का साथ हो साथ त्राविभीव होता है, जैसा कि उस दिन के ज्याख्यान में बताया गया था। क्या स्वप्न का द्रष्टा, स्वप्न का मुसाफिर बतला सकता है कि ये निद्याँ,पहाड़, भीतें तथा अन्य भूमाग कब अस्तित्व में आये ? जब तक तुम स्वप्न देख रहे हो, क्या तुम कह सकते हो कि ये वस्तुएँ कव आकर मौजूद हो गई ? नहीं, कदापि नहीं । जब तुम स्वप्त देख रहे हो, निद्यां, घाटियां, पहाड़ श्रीर भूपदेशं (landscapes) तुम्हें नित्य जान पड़ेंगे, तुम्हें ये सब प्राकृतिक जान पड़ेंगे, मानें। सदा से उनका श्रास्तत्व है । स्वप्नदर्शी द्रष्टा की हैसियत से तुम कभी कल्पना नहीं करोगे कि तुम ने कभी अपना स्वप्त शुरू किया था, तुम उसे सत्य समभोगे श्रीर वे सब घाटियां, निदयां, भूभाग नित्य प्रतीत होंगे। तुम कभी उनका मूल नहीं जान सकते। जब तक तुम स्वप्न देख रहे हा तब तक तुम स्वप्न का क्यों, कब त्रीर कहां से कदापि नहीं जान सकते। जागते ही सब कुछ चला जाता है जागत ही सब चीज़ें गायब हो जाती हैं।

इसी तरह इस दुनिया में तुम सब प्रकार के पदार्थ देखते हो। वे असली जान पड़ते हैं और अनन्त प्रतीत होते हैं, जैसे कि स्वप्न में कोई हद नहीं होती। तुम नहीं जान सकते कि स्वप्न कब शुरू हुआ था। क्या आप कह सकते हैं कि काल चक्र कब आरम्भ हुआ था दें व्यवस्थाओं के इस परस्पर विरोधको कैन्ट (Kant) ने भी बताया है। काल (समय) कब शुरू हुआ था दें जब तुम

कहते हो कि काल अमुक समय शुरू हुआ था, तव तुम काल को स्थापित कर देते हो। यह प्रश्न ही असम्भव है। देश कहां से शुरू हुआ था? यह प्रश्न श्रसम्भव है। उस श्रोर से जहां देश गुरू हुआ तुम वहां एक विन्दु रखते हो, जहां वह शुरू हुआ था। देश का प्रारम्भ 'कहां' की कल्पना से घिरा हुआ है, और 'कहां' की कल्पना में देश की कल्पना शामिल है। प्रश्न असम्भव है। कारण की लड़ी कहां से ग्रुक हुई ? यह प्रश्न ग्रसम्भव है। कारण की लड़ी क्यों गुरू हुई ? यह प्रश्न ग्रसम्भव है। ग्ररे, यदि तुम कारण की लड़ी का कोई प्रारम्भ बताते हो, तो तुम यह भी तो देखते हो कि क्यों की कल्पना स्वयं ही कारण है। वह तुमसे परे है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका कि कोई जवाव नहीं। इस पार या उस पार कहीं भी देश, काल, वस्तु या कारण का कोई अन्त नहीं है। शोपेनहार (Schopenhauer ) उसे सिद्ध करता है । हर्वटस्पेंसर (Herbert Spencer) इसे सिद्ध करता है। प्रत्येक विचारवान् तुम्हें बतावेगा कि इनका कोई अन्त नहीं है। स्वप्नों में भी उस विशेष श्रेणी के समय का जिसे तुम स्वप्न में बोध करते हो कोई अन्त नहीं है, चाहे इस ओर हो या उस श्रोर। स्वप्नों में भी उस श्रेणी विशेष के देश की, जिसे तुम स्वप्न में वोध करते हो, कोई सीमा नहीं है। स्वप्नों में उस विशेष श्रेगी की कारण-परम्परा का कोई अन्त नहीं है जिसे तम स्वप्ना में देखते हो।

इस प्रकार जागृत श्रवस्था में भी ऐसा ही है। वे सब लोग, जो इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यच प्रमाण से (या लोकिक इष्टि से) देने का यत्न करते हैं, श्रपनी राह भूल रहे हैं श्रीर तर्क के घरे में चक्कर काट कर अपने की हैरान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न के सब प्रत्यत्त वा प्रयोगिसिद्ध (empirical) उत्तर असम्भव हैं। स्वप्नदर्शी द्रष्टा जब जागता है, तब सारी समस्या हल होजाती है। और जागता हुआ स्वप्नदर्शी द्रष्टा कहता है, 'अरे, कोई स्वप्न नहीं था. वह सब (उस कप में भी) बिलकुल सत्य था।' इसी भांति सत्य की उपलिध क्यी जागृति पर, मुक्ति की वह पूर्ण अवस्था पाने पर जो वेदानत सब के सामने रखता है, तुम देख सकते हो कि यह दुनिया निरानिर तमाशा थी, केवल की ड़ावस्तु, कोरा भ्रम थी, और कुछ नहीं।

माया का वही प्रश्न इस तरह भी किया जाता है:-"यदि मनुष्य परमेश्वर है, तो वह अपने असली स्वमाव को क्यों भूल जाता है ?" वेदान्त का उत्तर है:- "तुम में जो असली परमेश्वर है, वह अपनी वास्तविक प्रकृति को कभी नहीं भूला। तुम में जो वास्तविक परमेश्वर है वह यदि श्रपने सच्चे स्वभाव को भूल गया होता, तो वह निरन्तर इस विश्व का शासन और नियंत्रण न करता रहा होता। सच्चा परमेश्वर बिलकुल नहीं भूला है। वह अब भी इस विश्व का शासन श्रौर नियंत्रण कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं भूला है। ठीक स्वप्त की सी अवस्था है। स्वप्त में, जब तुम विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हो, वास्तव में वह तुम नहीं होते हो जो उन पदार्थों को देखता होता है। यह स्वप्न का द्रष्टा है,जिसकी सृष्टि स्वप्न की अन्य वस्तुओं के साथ ही होती है, जो उन सब पदार्थों को पाता है, उन सब दश्यों को देखता है, और उन कंदराओं, पहाईं।, तथा निद्यों में रहता है। श्रसली स्वरूप, श्रात्मा, सच्चा

परमेश्वर कदापि कोई बात नहीं भूला है। यह मिध्यात्मा ( श्रहंकार ) का ख्याल ही स्वयं माया की रचना है, या उसी प्रकार भ्रम है जैसे अन्य पदार्थ। शुद्ध स्वरूप कुछ भी नहीं भूला है। जब तुम कहते हो, "परमेश्वर आदमी (के जामे) में चुद्र श्रहंकारी श्रात्मा होकर, श्रपने को भूल क्यों गया," तब वेदान्त कहता है, तुम्हारे इस प्रश्न में वह बात है जिसे तर्कशास्त्री प्रमाण में घरे या युक्ति के चक की भूल कहते हैं। यह सवाल तुम किससे कर रहे हो? यह प्रश्न तुम स्वप्नदर्शी द्रष्टा से कर रहे हो या जागृत के द्रष्टा से? स्वप्नदर्शी द्रष्टा से तुम्हें सर्वाल नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह कुछ नहीं भूला है। वह तो स्वयं भी वैसी ही रचना है जैसी कि दूसरे पदार्थ जिनको वह देखता है। श्रौर जाम्रत श्रवस्था के श्रसली द्रष्टा से तुम सवाल कर नहीं सकते। सवाल कौन करेगा ? तुम जानते हो कि स्वप्नें। में प्रश्नकर्ता स्वयं स्वप्नमय अवश्य होता है, और जब स्वप्नदर्शी द्रष्टा ही दूर कर दिया,तब प्रश्न काँन करेगा ? प्रश्न करने और उत्तर देने की सम्पूर्ण द्वैत केवल तभी तक सम्भव है जब तक माया का स्वप्न जारी है अथवा रहता है। केवल स्वप्नदर्शी द्रष्टा से तुम प्रश्न कर सकते हो श्रौर स्वप्नदर्शी द्रष्टा उसका उत्तर दायी नहीं है। स्वप्नदर्शी द्रष्टा को हट जाने दो, फिर तो सम्पूर्ण दश्य-संसार, सम्पूर्ण स्वप्न ही अदश्य हो जाता है। श्रीर प्रश्न करनेवाला कोई नहीं रह जाता। कौन किससे सवाल करेगा ?

यह एक सुन्दर नौका है, श्रोर यह नाविक का एक चित्र है जो नौका को नदी के श्रार-पार ले जाता है। मल्लाह बड़ा श्रच्छा श्रादमी है श्रोर वह नाव का मालिक है, किन्तु केवल तभी तक जब तक वह वास्तविक समभी जाती है। नौका का मालिक उसी अर्थ में नौका का स्वामी है जिस अर्थ में नौका का स्वामी है जिस अर्थ में नौका एक नौका है। वास्तव में न कहीं नौका है, आरे न कहीं नौका का मालिक। दोनों ही मिथ्या है। किन्तु जब हम एक बच्चे से कहते हैं, "चले आश्रो, चले आश्रो, देखों, नौका का स्वामी कैसा सुन्दर है," तब नौका का स्वामी और नौका दोनों एक ही तरह के हैं। नौका के मालिक को स्वयं नाव से अधिक वास्ताविक कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

इसी तरह वेदान्त के अनुसार, संसार का नियामक, शासक,स्वामी, या परमेश्वर,परमेश्वर की कल्पना का सम्बन्ध इस संसार से वैसे है, जैसे कि उस चित्र में नाविक का सम्बन्ध नाव से हैं। जब तक नौका वहां है, तभी तक मल्लाह भी वहां है। जब उन्हें नौका की अयथार्थता का अनुभव हो जाता है, तब मल्लाह भी ग्रायव हो जाता है।

इसी प्रकार से नियामक, शासक, रचियता, निर्माता तभी तक तुम्हारे लिये सच्चा है, जब तक दुनिया तुमकी सच्ची जान पड़ती है। दुनिया को जाने दो, वह करणना भी चली जायगी। सृष्टिकत्तां की करणना में सृष्टि, "क्यों, कब, श्रीर कहां" से यह सब निहित है। दुनिया का "कब, क्यों, श्रीर कहां से," का प्रश्न इस दुनिया से उसी तरह सम्बन्ध रखता है जिस प्रकार मरुलाह नौका से। वे दोनों ही समग्र चित्र के भाग हैं। यदि वे दोनों एक ही भाव (दाम) के हैं, तो दोनों भ्रम हैं। 'क्यों, कब, श्रीर कहां—से' प्रश्न भी भ्रम है। कब, क्यों श्रीर कहां—से, यह प्रश्न इस दुनिया का सार्थी, मरुलाह, या नेता है। जब तुम जागते हो श्रीर

सत्य का अनुभव करते हो, तब सम्पूर्ण संसार तुम्हारे लिये पट पर चित्रित नौका के समान हा जाता है, श्रोर क्यों, कब तथा कहां-से का प्रश्न, जो हांकने वाला या मल्लाह था, लुप्त हो जाता है। वास्तव में जो काल से परे हैं, देश से परे हैं, कारण (वस्तु) से परे हैं, वहां कोई क्यों, कब, श्रीर कहां-से नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार का कारण एक सगुण वा साकार सृष्टिकत्ती है। वेदान्त कहता है, नहीं (नेति)। यह नेति शब्द संस्कृत में प्रायः श्राया है, श्रीर श्रमेरिकनों ने इसे बिगाड़ कर 'निट', वह नहीं, बना लिया है। प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, वा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा सकता।

दूसरा मनुष्य त्राता श्रोर कहता है, "परमेश्वर को स्वयं श्रपने से प्रेम हो गया श्रोर उस ने यह संसार बनाया, उस ने शीशमहल की तरह यह संसार बनाया, श्रोर उसने श्रपने श्राप को इन सब करों में देखना चाहा, श्रतपन उस ने यह संसार बनाया।" वेदान्त कहता है, 'नेति' 'निट,' यह नहीं। तुम्हें यह श्रनुमान करने का काई श्रिधिकार नहीं है।

एक दूसरा मनुष्य श्राता श्रीर कहता है कि संसार की रचना हुए इतने साल बीते। वेदान्त कहता है, 'नेति,' 'निट,' यह नहीं। 'क्यों' का ठीक श्रध माया है। मा का श्रध है नहीं श्रीर या का श्रध है यह, श्रीर माया का श्रध है यह नहीं। प्रश्न ऐसा है जिस का नुम उत्तर नहीं दे सकते। यह नहीं। श्रब प्रश्न है, क्या संसार सत्य है ? वेदान्त कहता है 'नेति,' 'माया,' यह नहीं, 'निट' (nit)। नुम इसे सत्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं ? क्योंकि सत्यता का शर्ध है नहीं कह सकते। क्यों नहीं ? क्योंकि सत्यता का शर्ध है

वह कोई वस्तु जो नित्य है, जो कल्ह, श्राज, श्रौर सदा षकसां रहती है। यह सत्यता है। क्या संसार सदा रहता है ? वह सदा नहीं बना रहता। इस लिये सत्यता के वर्णन की पूर्ति वह नहीं करता। तुम्हारी गाढ़ निद्रा (सुपुष्ति) में वह गायव हो जाता है। श्रनुभव, पूर्णता या मुक्ति की तुम्हारी दशा में वह ग्रायब हो जाता है। इस तरह वह सदा नहीं बना रहता। फलतः उसे सत्य कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। क्या संसार असत्य है ? वेदान्त कहता है नेति, यह नहीं, माया, निट। यह स्रिति विचित्र है। संसार श्रसत्य नहीं है। वेदान्त कहता है, "नहीं, यह श्रसत्य नहीं है, क्याकि असत्य का अर्थ हैं वह कोई वस्तु जो वेदान्त के कथन के अनुसार कभी नहीं है, जैसे मनुष्य के सींग। क्या मनुष्य के कभी गौ के समान सींग थे ? कभी नहीं। यह श्रसत्य है, श्रौर संसार श्रसत्य नहीं है क्योंकि इस समय वह तुम्हें वर्तमान प्रतीत होता है। वह तुम्हें उपस्थित जान पड़ता है, इस लिये तुम्हें उसे असत्य कहने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्या संसार सत्य है ? नेति, निट। क्या संसार असत्य है ? नेति, निट। तो क्या संसार श्रंशतः सत्य और श्रंशतः श्रसत्य है ? वेदान्त कहता है माया, नेति, निट। यह भी नहीं । असत्य और सत्य साथ नहीं रह सकते। इन प्रश्नों के ये उत्तर वेदान्त का मायावाद कड लाते हैं। इन प्रश्नों के ऐसे उत्तरों का दूसरा नाम 'मिथ्या' है, यह शब्द तुम्हारे ( श्रंग्रेज़ी के ) 'माइथालोजी 'शब्द का सगोत्री है। इस का अर्थ है वह कोई वस्तु जिसे हम न सत्य कह सकते हैं और न श्रसत्य कह सकते हैं श्रीर न जिसे इम सत्य तथा श्रसत्य दोनों कह सकते हैं। ऐसी तुम्हारी दुनिया है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

सत्य का श्रमुभव करते हो, तब सम्पूर्ण संसार तुम्हारे लिये पट पर चित्रित नौका के समान हा जाता है, श्रीर क्यों, कब तथा कहां-से का प्रश्न, जो हांकने वाला या मल्लाह था, लुप्त हो जाता है। वास्तव में जो काल से परे हैं, देश से परे हैं, कारण (वस्तु) से परे हैं, वहां कोई क्यों, कब, श्रीर कहां-से नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार का कारण एक सगुण वा साकार सृष्टिकर्त्ता है। वेदान्त कहता है, नहीं (नेति)। यह नेति शब्द संस्कृत में प्रायः श्राया है, श्रीर श्रमेरिकनों ने इसे विगाड़ कर 'निट', वह नहीं, बना लिया है। प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, वा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा सकता।

दूसरा मनुष्य श्राता श्रोर कहता है, "परमेश्वर को स्वयं श्रपने से प्रेम हो गया श्रोर उस ने यह संसार बनाया, उस ने शीशमहल की तरह यह संसार बनाया, श्रोर उसने श्रपने श्राप को इन सब करों में देखना चाहा, श्रतपत उस ने यह संसार बनाया।" वेदान्त कहता है, 'नेति' 'निट,' यह नहीं। तुम्हें यह श्रनुमान करने का कोई श्रिधिकार नहीं है।

पक दूसरा मनुष्य आता और कहता है कि संसार की रचना हुए इतने साल बीते। वेदान्त कहता है, 'नेति,' 'निट,' यह नहीं। 'क्यों' का ठीक अर्थ माया है। मा का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है यह, और माया का अर्थ है यह नहीं। प्रश्न ऐसा है जिस का नुम उत्तर नहीं दे सकते। यह नहीं। अब प्रश्न है, क्या संसार सत्य है ? वेदान्त कहता है 'नेति,' 'माया,' यह नहीं, 'निट' (nit)। नुम इसे सत्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं ? क्योंकि सत्यता का अर्थ है विट-0. In Public Domain. Funding by IKS-MOE

वह कोई वस्तु जो नित्य है, जो कल्ह, श्राज, श्रीर सदा रकसां रहती है। यह सत्यता है। क्या संसार सदा रहता है ? वह सदा नहीं बना रहता। इस लिये सत्यता के वर्णन की पूर्ति वह नहीं करता। तुम्हारी गाढ़ निद्रा (सुपुष्ति) में वह गायव हो जाता है। श्रनुभव, पूर्णता या मुक्ति की तुम्हारी दशा में वह गायव हो जाता है। इस तरह वह सदा नहीं बना रहता। फलतः उसे सत्य कहने का तुम्हें कीई हक नहीं है। क्या संसार श्रसत्य है ? वेदान्त कहता है नेति, यह नहीं, माया, निट। यह त्राति विचित्र है। संसार श्रसत्य नहीं है। वेदान्त कहता है, "नहीं, यह श्रसत्य नहीं है, क्याकि असत्य का अर्थ है वह कोई वस्तु जो वेदान्त के कथन के अनुसार कभी नहीं है, जैसे मनुष्य के सींग। क्या मनुष्य के कभी गो के समान सींग थे ? कभी नहीं। यह असत्य है, और संसार असत्य नहीं है क्योंकि इस समय वह तुम्हें वर्त्तमान प्रतीत होता है। वह तुम्हें उपस्थित जान पड़ता है, इस लिये तुम्हें उसे असत्य कहने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्या संसार सत्य है ? नेति, निट। क्या संसार असत्य है ? नेति, निट। तो क्या संसार श्रंशतः सत्य और अंशतः असत्य है ? वेदान्त कहता है माया, नेति, निट। यह भी नहीं । श्रसत्य श्रोर सत्य साथ नहीं रह सकते। इन प्रश्नों के ये उत्तर वेदान्त का मायाबाद कह लाते हैं। इन प्रश्नों के ऐसे उत्तरों का दूसरा नाम 'मिथ्या' है, यह शब्द तुम्हारे ( श्रंग्रेज़ी के ) 'माइथालोजी 'शब्द का सगोत्री है। इस का अर्थ है वह कोई वस्तु जिसे हम न सत्य कह सकते हैं श्रीर न श्रसत्य कह सकते हैं श्रीर न जिसे हम सत्य तथा त्रसत्य दोनों कह सकते हैं। ऐसी तुम्हारी दुनिया है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

नास्तिक कहते हैं कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं है। वेदान्त कहता है, नेति, निट, माया। वे गलती पर हैं क्यों-कि उनके पास यह कहने की कोई दलील नहीं है कि परमे-श्वर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साकार परमेश्वर है। वेदाम्त कहता है नेति, निट, यह नहीं। इस तरह की बात कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वेदान्त कहता है इस राज्य में तुमको पैर नहीं रखना चाहिये, इस राज्य में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं दे सकती। इसी ससारमें तुम्हारी बुद्धिक लिये यथेष्ट (काफी) काम करने की है, उसे यहीं काम करने दी। "Render unto Caesar the things that are Caesar's and render unto God what is God's." सीज़र की जो चीज़ें हैं वह सीज़र को दो, श्रौर परमेश्वर का जो कुछ है वह परमेश्वर को दो।" तुम्हारी बुद्धि के लिये स्थूल लोक में ही, प्रत्यच राज्य (ब्रह्माएउ) में ही यथेष्ट काम है, किन्तु आध्यात्मिक जगत में तुम्हें केवल एक राह से आना हैं, केवल एक ही राह से, और वह मार्ग है अनुभव का वह मार्ग है, प्रेम का, भावना का, श्रद्धा का बिल्क ज्ञान का। श्रद्भत प्रकार का ज्ञान, श्रद्भत प्रकार का परमेश्वरीय ज्ञान। जब तुम इस प्रदेश में ठीक राह से त्राते हो, तब सब प्रश्नों का अन्त होता है, सब समस्याएँ हल हो जाती हैं। साम वेद के केन उपनिषद में एक वाक्य है जिसका श्रेप्रेज़ी

"I cannot say I know it, nor can I say I do not know it;

में कुछ कुछ यह उल्था होता है :—

<sup>\*</sup>नाई मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो न स्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २ ॥ (केन खण्ड २)

माया.

Beyond knowing and not knowing it is."

"मैं नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता,

वह जानने और न जानने से परे है।"

ठीक यही बात आधुनिक तत्त्वचिन्तक (वा विचारवान लोग)कहते हैं। हर्बट स्पेंसर (Herbert Spencer.) अपन फर्स्ट प्रिंसिपल्स (First Principles) के प्रथम भाग "दीं अन्नोएवल" (The Unknowable) में उसी परिणाम पर पहुँचता है। वह जो कुछ कहता है उसे पढ़ कर तुम्हें सुनाने की ज़करत राम को नहीं है, किन्तु एक छोटा वाक्य पढ़ा जा सकता है।

"There must exist some principle which being the basis of Science cannot be established by Science. All reasoned out conclusions whatever must rest on some postulate. There must be a place where we meet the region of the Unknowable, where intellect ought not to venture, cannot venture to go."

श्रधः—ऐसा कोई वीज (principle-तत्व) होना ही चाहिये जो विज्ञान का श्राधार होते हुए मी विज्ञान के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। तर्कसिद्ध सभी परिणामों के श्राश्रय के लिये कोई स्वीकृतपत्त (निर्विवाद श्राधार) होना श्रावाश्यक है। कहीं न कहीं पर हम उस प्रदेश में अवश्य पहुँच जाते हैं जो श्रेक्षय (The unknowable) है,

जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं, जहां जाने का साहस बुद्धि नहीं कर सकती।"

इस विषय में सव तत्वज्ञानियों के कथन का आशय ऐसा ही है। तनिक ध्यान दीजिये। लोग कितनी भूल करते हैं जब वे परमेश्वर को साभिप्राय बताते हैं, जब वे कहते हैं कि परमेश्वर ने यह श्रवश्व किया होगा। परमेश्वर में द्या श्रवश्य होगी,परमेश्वर में प्रेम ज़रूर होना चाहिये,परमेश्वर में भलाई होना चाहिये, परमेश्वर में यह या वह गुण होना चाहिये। पेसे लोग कितनी गलती करते हैं, क्योंकि सब प्रकार का श्रेणीविभाग परिमितता (परिच्छेद) है। एक ही सांस में तुम परमेश्वर को अनन्त और सान्त कहते हो। एक ओर तो तुम कहते हो कि वह अनन्त है और दूसरी ओर तुम कहते हो "श्ररे, उसमें यह गुण है श्रोर उसमें वह गुण है।" जव तुम कहते हो वह अञ्जा है, वह बुरा नहीं है, तब वह परिमित हो जाता है। जहां कहीं अञ्झा (भला) है, वहां बुरा नहीं है। जब तुम कहते हो कि वह सृष्टिकत्ती है, वह प्राणी (जीव) नहीं है, तब तुम उसे परिच्छिनन कर देते हो; तब तुम एक ऐसे स्थान का निर्देश करते हो जहां वह नहीं है। वह सर्व है। श्रौर पुनः जब तुम कहते हो कि परमेश्वर ने इस या उस उद्देश्य से संसार की रचना की, तब तुम परमेश्वर को ऐसी कोई वस्तु बना देते हो जो श्राकर श्रपनी करतूतों का उसी तरह जवाब दे सकता है जिस तरह एक मनुष्य एक मेजिस्ट्रेट के सामन जाकर अपने कृत्यों का विवरण देता है। स्ती तरह जय तुम परमेश्वर को किसी बात के लिये ज़िम्मेदार ठहराते ही अथवा किन्हीं अभिप्रायों, उद्देश्यों, या मनस्वों को उसके

मत्थे मढ़ते हो, तब अमली तौर पर तुम अपने को मेजिस्ट्रेट या न्यायाधीश बनाते हो और परमेश्वर को वह मनुष्य, जिसने कि कुछ काम किये हैं और जो तुम्हारे समद्य अपने कार्यों का हिसाब देने के लिये हाज़िर हुआ है। यो तुम उसे परिमित कर देते हो। वेदान्त कहता है कि परमेश्वर को अपनी अदालत के सामने लाने का तुम्हें केई हक नहीं है। यह प्रश्न त्याग दो; यह अन्याय्य (विधिविरुद्ध) है।

वेदान्त शब्द का ऋर्थ 'किसी भी व्यक्ति विशेष की गुलामी नहीं' है। मोहमडन (मुसलमान) शब्द मोहम्मद के नाम पर निर्भर करता है। जो कुछ मोहम्मद साहिब ने किया या कहा है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिये। किश्वियोनिटी (ईसाइयत) शब्द काइस्ट (ईसा) के नाम की गुलामी है। बौद्धमत (बुद्ध धर्म) शब्द एक खास नाम बुद्ध भगवान् की गुलामी है। ज़ोरोश्रास्टर-धर्म (पारिसर्यो का धर्म ) एक विशेष नाम, ज़ोरोश्रास्टर की गुलामी है। वेदान्त शब्द किसी विशेष व्यक्तित्व या मनुष्य की गुलामी नहीं है। वेदान्त शब्द का शब्दार्थ है ज्ञान का अन्त या लदय । चेदान्त शब्द का अर्थ है सत्य, और इस प्रकार साम्प्रदायिकता का उसमें श्रंश तक भी नहीं है। वह सार्व-भौम है। उसका नाम आप से अपरिचित होने के कारण, तुम उसके विद्वेषी न बन जाग्री। तुम उसे सत्य कह सकते हो जैसा कि हिन्दुओं ने समभा और प्रचार किया है। तुम जानते हो सम्पूर्ण सत्य, जर्मनी या त्रमेरिका में, कहीं भी उसका अनुसन्धान हुआ हो, उसी एक परिसाम पर ही पहुँचता है। जहां कहीं भी मनुष्य सूय की श्रोर देखता है, वह उसे उज्ज्वल श्रीर प्रमापूर्ण देखता है। जो कोई श्रपने

पचपातों को दूर हटा देगा श्रोर उनसे मुक्क होजायगा, वह वेदान्त के सिद्धान्तों से सहमत होगा। ये तुम्हारे श्रपने परिणाम हैं, ये तुम्हारे श्रपने तर्क श्रोर निष्कर्ष हैं, यदि तुम सब मत्सरों, पहले की धारणाश्रों श्रोर पूर्वानुरिक्कयों को त्याग कर, खुले दिलसे, उदारता पूर्वक विचार करो।

श्रव माया की इस समस्या को राम तुम्हें हिन्दुश्रों के ढंग से समक्षावेगा कि जिस प्रकार उसे उन्हों ने श्रपने प्राचीन धर्मग्रन्थों में वयान किया तथा समक्षाया है। वे ब्यवहारतः उसे प्रयोग द्वारा समक्षाते हैं। वे इस माया को श्रानिवेचनीय कहते हैं, जिस का परिमित श्रध तो भ्रानित हैं, परन्तु इस माया शब्द की व्याख्या है ऐसी कोई वस्तु कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो (माया) न सत्य कही जा सकती है श्रोर न श्रसत्य कही जा सकती है श्रोर जो सत्य तथा श्रसत्य का मेल भी नहीं है। यह सम्पूर्ण संसार माया या आंति है, श्रोर यह म्रांति दो प्रकार की है। हम उसे वाहा श्रोर श्रान्तरिक भ्रान्त कह सकते हैं।

मान लो कि श्रंधरे में तुमने एक सर्प देखा। मारे डर के तुम्हारे प्राण निकल गये, तुम गिर पड़ श्रौर चोट खा गये। क्या साँप था ? क्या साँप सत्य था ? वेदान्त कहता है कि सर्प सत्य नहीं है, क्योंकि बाद की जब तुम स्थान पर जाते हो जहाँ पर साँप था, तब वह वहां नहीं होता। किन्तु क्या सर्प श्रसत्य है ? वेदान्त कहता है, 'नहीं, नहीं।' तुम्हें सर्प को श्रसत्य कहने का कोई हक नहीं है। यदि साँप श्रसत्य होता तो तुम्हें चोट न लगती। सर्प एक भ्रान्ति है, श्रौर कोई भ्रान्ति सत्य नहीं है, श्रौर न वह श्रसत्य है, क्योंकि श्रसत्य का श्रथं है कोई

पेसी वस्तु जिसका श्रास्तित्व कभी नहीं प्रतीत होता। तुम पक इन्द्रधनुष देखते हो। क्या इन्द्रधनुष सत्य है ? इन्द्र-धनुष सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम उसके स्थान पर पहुँचते हैं, तब हम उसे नहीं पाते, श्रोर यदि हम श्रपनी स्थिति वदल दें, तो हम इन्द्रधनुष की स्थिति भी बदली हुई पावेंगे। क्या वह श्रसत्य है ? नहीं, नहीं, क्योंकि वहीं उसका श्रस्तित्व प्रतीत होता है, उसका हम पर कुछ प्रभाव पड़ता है। वह श्रसत्य भी नहीं है। वह एक भ्रान्ति है।

तुम द्र्पण में श्रपनी तसवीर देखते हो। क्या तुम्हारी तसवीर श्रसत्य है ? वेदान्त कहता है, "नहीं, वह श्रसत्य नहीं है, क्योंकि वह तुम पर एक असर पैदा करती है, तुम उसे देखते हो।" क्या वह सत्य है? नहीं, वह सत्य भी नहीं है। तुम ने इधर अपना मुँह फेरा और उधर वह गायव। यह एक भ्रान्ति है। भ्रव यह भ्रान्ति दो प्रकार की है, भीतरी त्रीर बाहरी। भीतरी भ्रान्ति वह, जैसे रस्सी का सर्प समभ पड़ना। ग्रान्तरिक भ्रान्ति की एक विशेषता यह है कि जब वहां आन्तिकारी, वस्तु होती है, तब असली चस्तु वहां नहीं दिखाई पड़ती है, त्रौर जब ( त्रसली ) वस्त दिखाई पड़ती है, तब भ्रान्तिकारी वस्तु वहां नहीं होती। दोनों साथ नहीं रह सकतीं, श्रान्तरिक भ्रान्ति में वास्त-विकता श्रौर भ्रान्ति संग नहीं रह सकते। भ्रान्तिकारी वस्तु सर्प को, श्रीर उस के पींछे (श्राधार) की श्रसली वस्तु रस्सी को इम एक साथ नहीं देख सकते।यदि सर्प वहां है तो रस्सी वहां नहीं है। श्रोर यदि रस्सी वहां है तो साँप वहां नहीं है। दो में से एक को मिटना ही होगा। दो में से एक की मौजूदगी ज़रूर रहेगी।

किन्तु बाहरी भ्रान्ति में दोनों संग रहते हैं, श्रसित्यत भी श्रोर भ्रान्ति भी। दोनों एक साथ रह सकते हैं, जैसे शिशे में। शिशे के श्रन्दर की वस्तु, प्रतिविश्व श्रसत्य है, श्रथवा, वैज्ञानिकों की भाषा में, वह एक सार्वभौम प्रतिविश्व है, श्रसत्य प्रतिमूर्ति है, भ्रान्ति है। चेहरा श्रसली वस्तु है। श्रव मुख श्रोर उसका प्रतिरूप साथ हैं। भ्रान्तिकारी वस्तु श्रर्थात् प्रतिविश्व श्रोर श्रसली वस्तु श्रर्थात् मुख संग हैं। यह वाहरी भ्रान्ति की विशेषता है। बाहरी भ्रान्ति के संबंध में हम एक बात श्रोर देखते हैं, एक निमित्त वा हार (medinm) दिखाई पड़ता है, शीशे के समान विभवानी (माध्यम)। दर्पण माध्यम (निमित्त वा साधन) है, श्रोर भ्रान्तिकारी वस्तु प्रतिविश्व है, श्रीर वास्तिवक वस्तु मुख है। इस प्रकार वास्तव में एक बाहरी भ्रान्ति में, तीन वीज़ें एक साथ ही मौजूद हैं; श्रोर भीतरी भ्रान्ति में रक ही बस्तु उस समय उपस्थित है।

वेदान्तियों के अनुभव वा प्रयोग जो समग्र विश्व की एकता आपके सामने सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार के हैं वह आपको बताया जायगा। उनके प्रयोग, अनुभव और उनके धार्मिक विकास तथा सत्य के अनुभव से सिद्ध होता है कि यह संसार भीतरी और बाहरी दोनों प्रकारों की भ्रान्तियों से बना हुआ है। जब कोई मनुष्य धार्मिक जीवन और अपने अन्दर परमात्मा का अनुभव करना अक करता है. तब वह केवल बाहरी भ्रान्ति पर विजय प्राप्त करता है। पृथ्वीतलके सब धर्मों अर्थात् ईसाइयत, मुसलमानी, बौद्धता, ज़ोरोआ स्टरी, इन सब ने, वेदान्त को छोड़ कर, बाहरी भ्रान्ति को जीतने में बड़ा काम किया है। वे जहां

तक बाहरी भ्रान्ति को जीतते हैं, तहां तक वेदान्त कहता है वे बहुत ठीक हैं। किन्तु वेदान्त एक पग श्राग जाता है। वह श्रान्तिरक भ्रान्ति को भी जीतता है, श्रोर दूसरे धर्म प्रायः वहां पर पीछे ठिठक जाते हैं। तब वे कहते हैं कि वेदान्त हमारे विरुद्ध है। नहीं, नहीं, वह विरुद्ध नहीं है। वह केवल उसी(कमी) की पूर्ति करता है जिसे उन्होंने (उक्त धर्मों ने) शुक्क किया था। वह उनकी श्रीमशृद्धि करता है। वह उनका प्रतिद्धंदी नहीं है, वह उनका विरोधी नहीं है। किन्तु तुम कहोंगे कि यह तो हम से संस्कृत में वोलना है, यह तो हम से यूनानी शाषा में बोलना है। इस से तुम्हारा क्या प्रयोजन है?

अब एक अत्यन्त सुद्दम बात कही जाने वाली है। इसी लिये बड़ी सावधानी से आप ध्यान दें। एक रस्सी को अमवश साँप या भुजंग समका जाता है। रस्सी में वहां सांप प्रगट हो गया। किस प्रकार की भ्रान्ति सर्प का कारण थी? सर्प आन्तरिक भ्रान्तिजन्य था। तुम जानते हो कि यदि साँप वहां है, तो रस्सी वहां नहीं हो सकती; यदि रस्सी वहां है तो साँप वहां नहीं हो सकता। एक समय में केवल एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है। यह है भीतरी भ्रान्ति। फिर आप खयाल करें। यह सर्प या भुजंग जो प्रगट हुआ था एक भ्रान्ति मूलक पदार्थ था। उसके अस्तित्व का कारण आन्तरिक भ्रान्ति थी। यह साँप अपने पीछे (आधार-कप से) स्थित रस्सी का वही काम देता है जो काम शीशा तुम्हें उस समय देता है जब कि तुम उसमें देखते हो। यह तुम्हारे लिये सावित करना है। तुम जानते हो कि शीशा निमित्त वा माध्यम हप से तुम्हारा काम देता है, और

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

शोशे के माध्यम होने से, तुम शीशे में एक भ्रान्तिमृलक पदार्थ—में कहता हूं—एक प्रातिविम्ब देखते हो। शीशे के मामले में तुम्हें एक बाहरी भ्रान्ति मिलती है। अब यह दिखाया जायगा कि आन्तरिक भ्रान्ति के कारण रस्सी में साँप प्रगट हुआ था। यह साँप अपने नीचे स्थिन वास्तिविकता या रस्सी के माध्यम अथवा शीशे का काम देगा, और उसी स्थान पर हमें बाहरी भ्रान्ति भी मिलेगो।

एक लड़का तुम्हारे पास श्राकर कहता है, "पिता, पिता, में डर गया हूं, वहां साँप है।" हम पूछते हैं, "बच्चे ! साँप कितना लम्या था?" लड़का कहता है "साँप लगभग दो गज लम्बा था"। अन्छा, साँप मोटा कितना था ? बच्चा कहता है, "बहुत मोटा था। वह उस तार का सा मोटा था जो मैं ने उस दिन उस जहाज़ में देखी थी कि जो सैन-फ़ांसिस्को से चलने को था" । हम पूछते हैं, "ग्रच्छा, साँप क्या कर रहा था ? उसने कहा, "साँप ने गेंडरी मार ली थी"। तुम जानते हो कि साँप वहां नहीं था। साँप मिथ्या था, रस्सी वहां पड़ी हुई थी। रस्सी करीव दो गज लम्बी थी, श्रौर उतनी ही मोटी थी जितनी कि वह तार जो उस ने उस दिन देखी थीं जब कि जहाज़ सैनफ़्रांसिस्की से रवाना हो ररहा था। रस्सी भूतल पर लिपटी पड़ी थी, और मानी रस्सी के गुणों ने-उसकी मोटाई, लम्बाई, श्रीर स्थिति-श्रपने को भानत मूलक साँप में प्रतिविम्बत किया। रस्सी श्रपनी मोटाई, श्रपनी चौड़ाई, श्रौर श्रपनी स्थिति भानितमू लक साँप में डालती है। साँप इतना लम्बा नहीं था, लम्बाई तो सिर्फ रस्सी की थी। साँप उतना मोटा नहीं था, मोटाई तो कवल रस्सी की थी । साँप उस स्थिति में नहीं

था, वह स्थिति तो केवल रस्सी की थी। श्रतः श्राप खयाल करें कि पहले तो भीतरी भून्ति के कारण हमें साँप मिला था, श्रोर बाद को सर्प में हमन दूसरे प्रकार की श्रान्ति की सृष्टि की, जिसे हम बाहरी श्रान्ति कह सकते हैं। एक के गुणों का श्रारोप दूसरे पर हो गया।

यह दूसरे प्रकार की भ्रान्ति है। इन भ्रान्तियों को हटाने के लिय कौन सी किया अंगीकार की जाय? पहले एक भ्रान्ति को हम हटावेंगे, तब दूसरी को। पहले बाहरी भ्रान्ति हटाई जायगी, और तब भीतरी भ्रान्ति।

वेदान्त के अनुसार, यह सम्पूर्ण विश्व वास्तव में केवल एक श्राविभाज्य (indivisible, श्रानिवचनीय (indescribable), सत्य के सिवाय श्रौर कुछ नहीं है. जिसे हम सत्य भी नहीं कह सकते. जो वाणी से परे हैं, जो देश काल वस्तु से परे है, जो सब से परे है। सत्य की इस रस्सी में, इस भीतरस्थित आधार में, तत्त्व में, अथवा जो चाहा तम इसे कहा, उस में नामों, रूपों, ब्रार भेदों का, ब्रथवा तम कह सकते हो तेज, कार्य शालता वा स्फुला का, त्राविभीव होता है। ये सब सर्प के तुल्य हैं। वहां हम देखते हैं कि यह भीतरा भानित पूर्ण होने के बाद बाहरी भानित श्राती है, श्रीर बाहरी भान्ति के कारण हम समझते हैं कि इन नाम और कपी, इन ज्याक्रयों और सत्ताओं में अपनी निज की एक वास्तविकता है, ये नामरूपादि मानी अपने श्राप पर निर्भर (जीवित) स्वतः स्थित, श्रौर श्रपन ही कारण सत्य हैं। यह इसरी या बाहरी भूगित पश की गई। अव तुम इसे समभागे जब हम विधि का उत्तर देंगे।

भर्मों (मतों)ने क्या किया है? चाहे प्यारी ईसाइयत, प्यारी

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

मुसलमानी की प्रशंसा में, श्रोर चाहे इन धर्मों की प्रशंसा में यह कहा जाय कि बाहरी श्रान्ति को दूर करने में इन धर्मों ने वड़ा काम किया है। इन्हों ने यानवजाति को दिखलाया है कि यदि वे शुद्ध जीवन निर्वाह करें; यदि उनका जीवन सार्वभौम प्रेम का, देवी श्रानन्द का जीवन हो; यदि मनुष्य श्राशा, श्रद्धा, श्रोर उदारता का जीवन जिये; यदि उस से श्रसीम प्रेम चारों श्रोर उमड़ कर समग्र विश्व को परमश्वरता से परिपूर्ण कर दें; तो हमें हरेक वस्तु में परमेश्वर मिल जाय। ज़रा ध्यान दो। सच्या साधु या सन्त, सच्चा ईसाई, प्यारा ईसाई, नामों में भी परमेश्वर को दखता है। वह शत्रु से घृणा नहीं करता है, बिंक शत्रु को प्यार करता है।

"Oh! Love your enemy as your self"

शरे! "अपने शत्रु को आत्मवत् प्यार करो।" ईस्
की यह शिला धन्य है! फूलों में भी वह उसी परमेश्वर के
दर्शन करता है। कभी तुमने उस अवस्था का अनुभव किया?
सच्चे धार्मिक लोगोंन किया है। फूल तुमसे बोलते हैं, और
पत्थरों में तुम्हें धर्मीपदेश मिलते हैं, बहतें हुए नालों में
पुस्तकें, तारागण तुमसे वार्तालाप करते हैं और परमेश्वर
एक मनुष्य के चेहरे के द्वारा तुम्हें अवलोकता है। क्या
परमेश्वर को किसी बुद्धिजन्य प्रमाण की ज़रूरत है ? नहीं,
वह अपना प्रमाण अपने साथ रखता है। वह उस प्रमाण
पर दिका हुआ है, जो सम्पूर्ण लोकिक तकशास्त्र और
लोकिक तत्वज्ञान के परे है। जो मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर का
अनुभव करता है, वह परमेश्वर में ही रहता सहता, चलता
करता है, और अपनी सत्ता रखता है। वह इस प्रकार के
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MOE

थार्मिक जीवन, अभ्यास और अनुभव तथा, प्रयोगी द्वारा, बाहरी आन्ति को जीत लेता है। वह कैसे ? तुम जानते हो, तुम्हारा कहना है कि परमेश्वर इन सब रूपों में है, परमेश्वर इन सब अवस्थाओं और आकारों और प्रभेदों में है। ये सब सांप के तुल्य हैं। तथापि यदि तुम उनके पींछ देखी, तो उनके परे तुम्हें साँप के नीचे अधोस्थित रस्सी दिखाई पड़ती है। लम्बाई चौड़ाई और गालाई का आरोप तुम साँप पर नहीं करते हो, अधोस्थित रस्सी पर करते हो। इस में तुम केवल एक प्रकार की भ्रान्ति की हटाते हो। तुम हरेक वस्तु के पीछ परमेश्वर देखते हो, श्रीर धार्मिक जीवन की इस अवस्था की जब तुम्हें उपलब्धि होती है, तब तुम अपने मित्रों या शतुत्रों पर कारणों का आरोपण नहीं करते, किन्तु तुम उन में परमेश्वरता देखते हो, और तुम उनके पीछे परमेश्वरकी श्रंगुली या जगन्नियन्ता की श्रंगुली देखते हो; श्रौर तुम कहते हो कि एक परमेश्वरता,या एक सर्वात्मा जो परमेश्वर है,वह ये सब काम कर रहा है श्रीर मुक्ते अपने मित्रों पर हेतु वा कारणों का श्रारोपण नहीं करना चााहिये। इस में एक प्रकार की म्रान्ति, बाहरी म्रान्ति, परास्त हुई। तुम्हारी उन्नति में यह एक पग हैं। किन्तु वेदान्त इस से आगे बढ़ता है और तुम से कहता है, "भाई, यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर इन सब में है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं है, इस से आगे बढ़ो।" ये सब रूप और ये सब प्रतिमाएँ श्रीर भेद या प्रभेद स्वयं परमेश्वर को धारण करते हैं, किन्तु साथ ही ये सब विभिन्न भ्रान्तियां श्रीर रूप मिथ्या हैं श्रीर रस्सी में साँप के तुल्य हैं। इस से आगे बढ़ो, और तुम उस अवस्था को प्राप्त होते हो कि जो इन सब (बातों) से परे हैं,जो सम्पूर्ण कल्पना से परे हैं,और सब शब्दों से परे हैं।

यह श्रसत्य भी है। इस प्रकार तुम देखते हो कि वेदान्त सब धर्मों का परिपूरक है। यह संसार के किसी धर्म का खएडन नहीं करता।

यह दिखाया जायगा कि यह कहना अनावश्यक है कि "यह संसार इस परमेश्वर ने, या उस परमेश्वर ने, अवश्य रचा होगा"। वह सिद्ध किया जायगा कि ये रूप और शक्तें, ये विभिन्न आकृतियां और स्थितियां ही यह दुनिया है, और दूसरी कोई वस्तु नहीं है।

ये दो त्रिकोण (triangles) हैं, श्रीर एक समकोण

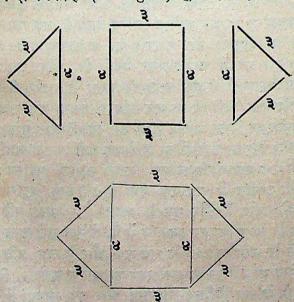

( rectangle ) । ये दोनों त्रिकोण समिद्रभुज (isosceles) हैं। दो भुजाय वरावर हैं। दोनों समान भुजाय श्रंक ३ से चिह्नित हैं। श्रोर तीसरी भुजाय ४ से । समकोण में छोटे पार्श्व (sides) CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

३ से चिहित हैं श्रीर लम्बे पार्श्व ४ से। ये श्राकृतियां काराज़ या दफतीया किसी वस्तुकी कटी हुई हैं। इन को इस तरह पर रखो कि एक संयुक्त ब्राकृति हो जाय, ब्रथवा त्रिकोण की जड़ (वा तले) का और समकोण की एक तरफ का संग हो जाय। तव वह क्या हो जायगा? तव एक षटकी ए (hexagon) हम पाते हैं, जिस के सब पार्श्व ३ हैं। ४ श्रंकित पार्श्व श्राकृति के भीतर श्रा गये श्रीर श्रव वे पार्श्व नहीं रह गये हैं। यह षटकोण हम कैसे पाते हैं? विकोण श्रीर समकीण की भिन्न प्रकार की स्थिति या भिन्न प्रकार के संयोग से हमें इस की प्राप्ति होती है। इन आकु-तियों और इन से बनने वाली आकृति के गुणों का क्या हाल है ? परिणामभूत आकृति के गुण उस में शामिल श्राकृतियों के गुणों से बिलकुल भिन्न हैं। श्रंशाकृतियों में ती द्या को ग (acute angles) हैं, परिणामभूत आकृति में तीक्ण कोण बिलकुल है ही नहीं। एक श्रंशाकृति में ऋजु कोण (right angles) हैं, श्रीर परिणामभृत श्राकृति में कोई भी ऋजु कोण नहीं है।

श्रंशाकृतियों में ४ से चिह्नित लम्बे पार्श्व (sides) थे; परिणामभूत आकृति में उतनी लम्बाई की कोई दिशा (तर्फ) नहीं है। श्रंशाकृतियां कोई भी समपार्श्व (equilateral) नहीं थीं। उनके संयोग से बनने वाली आकृति समपार्श्व है, उस के सब कोण बहिलम्ब (obtuse) हैं। किसी भी आंशिक भाग के कोण बहिलम्ब नहीं थे। यहां हम एक ऐसी सृष्टि देख रहे हैं, जिस के सब गुण पहले विलकुल अज्ञात थे। ये बिलकुल नये गुण कहां से आ गये? तनिक ध्यान दीजिये इन निरानिर नये गुणों की सृष्टि किसी सृष्टिकर्ता ने नहीं की

है। ये विलकुल नये गुण घटकावयय ( components parts) से नहीं श्राये हैं। वे एक नवीन रूप का नतीजा हैं। वे एक नवीन स्थिति, नवीन आकार का, जिसे वेदानत माया कहता है, परिणाम हैं। माया का अर्थ है नाम और कप । वे ( गुण्) नामों श्रीर कपों का परिमाण हैं, यह खयाल कर लो। फिर देखो। इस त्रिकोण को ज (एव), जलजनकवायु ( इाइड्रोजेन ) होने दी; इस दूसरे की २ और तीसरे को श्रो (oxygen) होने दो। इस से तुम की ज २ श्रो, जल की प्राप्ति होती है। इन दो मुल तत्वों,हाइड्रो-जेन और श्रोक्सीजेन ( एक प्रकार की वायु) में श्रपनेर निजी गुण थे, श्रौर परिणामभूत योग एक निरानिर नवीन वस्तु है। हाइड्रोजेन श्रोर श्रोक्सीजेन हमें जल देता है। हाइड्रोजेन भभक उठनेवाला पदार्थ है, किन्तु जल ऐसा नहीं है। जल में पक ऐसा गुण है जिस से हाइड्रोजेन विलकुल अनिभन्न है। श्रोक्सीजेन ज्वलन का सहायक है, किन्तु पानी ऐसी सहायता नहीं करता। उस में श्रपना निजी एक गुण है,बिलकुल नया। फिर हम देखते हैं कि हाइड्राजेन बहुत हलका है, किन्तु श्रोक्सीजन में वैसा हलकापन नहीं है। हाइड्रोजेन गुब्बारों में भर जाता है श्रीर तुम्हें ऊपर श्राकाश में चड़ा ले जाता है; किन्तु जल, परिणामभूत योग, ऐसा नहीं करता। अवयवक्ष तत्वों के गुण परिणामभूत योग से विलक्क विभिन्न हैं । परिणामभूत योग को अपने गुणों की प्राप्ति कहां से हुई ? उसको ये गुण अपने रचियता से मिले या अवयवों से ! नहीं, वे रूप से, नये रूप से, नवीन स्थितिसे, आकार से आये। यह है जो हमें वेदान्त बतलाता है। यह तुम्हें बताता है कि जो कुछ तुम इस संसार में देखते हो, वह नाम और रूप का परिणाम मात्र है। इसके और उसके

लिये, जो नाम श्रोर रूप का परिणाम हैं, तुम्हें एक सृष्टिकत्तां की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है।

यह तुम्हारे सामने कोयले का एक दुकड़ा है श्रीर वहां जगमगा, चमकीला हीरा है। कीयल के दुकड़े के गुणा से बिलकुल भिन्न गुण हीरे में हैं। हीरा इतना कठार है कि लोहे को काट सकता है। कीयला इतना कीमल है कि जब तुम क गज़ पर उसे रगड़ देते हो, तब कागज़ के दुकड़े पर उस का निशान लग जाता है। हीरा इतना अमृल्य, बहुमूल्य श्रीर प्रभा पूर्ण है; श्रीर कीयले का दुकड़ा सस्ता, कुइप, और काला है। दोनों के भेद पर ध्यान दो, श्रीर तथापि वास्तव में वे दोनों एक और वही वस्तु हैं। यिज्ञान से यह सिद्ध है। श्रजी, श्राप कहोंगे, "मेरी बुद्धि में यह न समा यगा।" आप चाहे इसे मानो या न मानो, यह एक तथ्य है। इसी तरह वेदान्त आप से कहता है कि यह एक बुरी वस्तु है, और यह एक अच्छी वस्तु है। हीरा अच्छा है स्रोर कीयला खराब है। यह एक वस्तु है जिसे तुम खराव कहते हो, श्रीर यह एक वस्तु है जिसे तुम अच्छा कहते हो । यह एक वस्तु है जिसे तुम मित्र कहते हो और यह एक वस्तु है जिसे तुम ऋरि (शत्रु) बताते हो। किन्तु वास्तव में उनके नीचे एक श्रार वही वस्तु स्थित है, ठीक जैसे कि वहीं कार्वन ( carbon , कीयले के रूपमें प्रगट होता है और वहीं हीरे में। सो वास्तव में एक और वहीं ईश्वरता है जो दोनों स्थानों में प्रकट होती है। नाम श्रीर रूप में भेद है, श्रीर किसी बात में नहीं। वैश्वानिक तुम्हें बतात हैं, कि कार्बन के कण कोयल की अपेका हीरे में भिन्न प्रकार से स्थित हैं, दीरे के अणुश्रों के बनाने में भिन्न रूप के होते हैं। हीरे श्रीर कीयले में भेद नाम श्रीर रूप के कारण से है, या उस कारण से है जिसे हिन्दू माया कहते हैं। ये सब भेद नाम श्रीर रूप के कारण से है।

इसी तरह श्रच्छे श्रीर बुरे के भेद का कारण माया, नाम श्रीर रूप है, श्रीर कुछ नहीं; श्रीर य नाम श्रीर रूप सत्य नहीं हैं क्योंकि वे श्रानित्य हैं। वे मिथ्या हैं, क्योंकि हम उन्हें एक समय देखते हैं श्रीर दूसरे समय नहीं देखते। पृथ्वी का यह श्रद्धत व्यापार नामों श्रीर रूपों के श्रातिरक्त श्रीर कुछ नहीं हैं। विभेदों, परिवर्तनों श्रीर संयोगों के सिवाय श्रीर कुछ नहीं हैं। श्रीर इन विभिन्न परिवर्तनों तथा संयोगों का कारण क्या है ? उनका कारण है श्रान्तिरक भांति। श्रान्तिरक श्रान्तिमूलक इन नाम-रूपोंमें एक ब्रह्म श्रपने को प्रकट करता है। संसारके नामों श्रीर रूपोंमें, जो माया कहलाते हैं, परमेश्वर श्राप स्वयं श्राविभूत होता है। इस का कारण है भीतरी श्रान्ति। उस के पार जाश्रो, श्रीर तुम सब कुछ हो जाते हो। वही वास्तव में देखता है जो सब में समान देखता हैं। उसी मनुष्य की श्रांखे खुली हुई हैं जो सब में एकसां एक परमेश्वर को देखता है।

गीता की कुछ पंक्रियां इसे तुम्हारे लिये और स्पष्ट कर देंगी।

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमिन्नरहं हुतम् ॥
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पिवत्रमोंकार क्रक साम यजुरेव च ॥
गतिर्भर्तां, प्रभु साक्षी निवासः शरणं सहत् ।
प्रभवः प्रकथः स्थानं निधानं वीजमव्ययम् ॥
तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाम्युत्सृजामिं च ।
अमृतं चैव मृत्युद्दच सदसच्चाहमर्जुन ॥

"I am the sacrifice! I am the prayer!
I am of all this boundless Universe
The Father, Mother, Ancestor and God!
The end of Learning! That which purifies
In lustral water! I am Om! I am
Rig, Sama and Yajur. I am
The way, The Fosterer, the Lord, the Judge,
The Witness; the Abode, the Refuge-house,
The friend, the Fountain and the Sea of Life,
Which sends, and swallows up seed and seedsower,

Whence endless harvests spring! Sun's heat is mine,

Heaven's rain is mine to grant or to withhold; Death am I and immortal Life I am!"

"में यह हूं; में प्रार्थी हूं !
इस श्रमीम विश्व का में
जनक, जननी, पूर्व पुरुष श्रोर परमेश्वर,
ज्ञान की पराकाष्टा हूं !" वह जो ।
श्रुचिकर जल में पवित्रकारी क है ! वह में हूं ।
में श्रुक्, साम श्रोर यजुर हूं ।
में हूं मार्ग, प्रतिपालक, प्रभु, न्यायाधीश,
गवाह, निवास स्थान, शरण—निकेत,
मित्र, जीवन का मूल सोता श्रोर समुद्र,
जो बीज श्रीर बीज-बोने वाले को मेजता है, श्रोर निगल जा बीज श्रीर बीज-बोने वाले को मेजता है, श्रोर निगल जाता है।

जहां से अनन्त फसलें पैदा होती हैं ! सूर्य का ताप मेरा है,

आकाश की वर्षा मेरी है, चाहे दूं या रोकूं; मृत्यु में हूं, और अमर जीवन में हूं!"

The melodious song of the Ganges, the music of the waving pine,

The echoes of the Ocean's war, the lowing of the kine,

The liquid drops of dew,

The heavy lowering cloud,

The patter of the tiny feet,

The laughter of the crowd,

The golden beam of the Sun,

The twinkle of the silent star,

The shimmering light of the silvery moon shedding lustre near and far

The flash of the flaming sword,

the sparkle of jewels bright,

The gleam of the light-house-beacon light in the dark and foggy night,

The apple-bosomed Earth

and Heaven's glorious wealth,

The Soundless sound, the flameless light, The darkless dark, the wingless flight,

The mindless thought, the eyeless sight,

The mouthless talk, the handless grasp so tight,

Am I, am I, am I.

गंगा का मधुर गान, लहराते हुए देवदारु का संगीत, सागर के समर की प्रतिध्वानियां,

सागर के समर की प्रातध्वानिया, गृहयों का बँबाना,

श्रोस के तरल वूँद,

भारी अधोगामी मेघ,

नन्हे पैरों की पटक,

समृह की हास्यध्वनि,

सूर्य की सुनहली किरण,

मौन नत्त्र की चमक,

क्रपहले चन्द्र का कपकपता (लचकता) प्रकाश। जो निकट और दूर उजियाला डाल रहा है।

लपलपाती तलवार की दमक,

चमकीले रत्नों की छटा,

श्रंधरी श्रौर के।हरेदार रात में, प्रकाश-गृह के मार्ग-प्रदर्शक प्रकाश की ज्योति

श्रपने गर्भ में सेव धारण करने वाली भूमि श्रीर बैकएठ की उज्वल दौलत।

निश्शब्द शब्द,विना लो का प्रकाश, श्रन्धकार रहित श्रन्धकार, श्रीर

पंखहीन उड़ान,

मनहीन विचार, नेत्रहीन दृष्टि, मुखहीन बातचीत, हस्तहीन श्रति दृष्ट् एकड् ( द्बीच ),

音。 节章, 节章1

स्वामी रामतीर्थ.

१०८

जहां से अनन्त फसलें पैदा होती हैं! सूर्य का ताप मेरा है,

श्राकाश की वर्षा मेरी है, चाहे दूं या रोकूं; मृत्यु मैं हूं, श्रीर श्रमर जीवन में हूं!"

The melodious song of the Ganges,
the music of the waving pine,
The echoes of the Ocean's war,
the lowing of the kine,
The liquid drops of dow

The liquid drops of dew,

The heavy lowering cloud,

The patter of the tiny feet,

The laughter of the crowd,

The golden beam of the Sun,

The twinkle of the silent star,

The shimmering light of the silvery moon

shedding lustre near and far

The flash of the flaming sword,

the sparkle of jewels bright,

The gleam of the light-house-beacon light in the dark and foggy night,

The apple-bosomed Earth

and Heaven's glorious wealth,

The Soundless sound, the flameless light, The darkless dark, the wingless flight,

The mindless thought, the eyeless sight,

The mouthless talk, the handless grasp so tight,

Am I, am I, am I.

गंगा का मधुर गान, लहराते हुए देवदारु का संगीत, सागर के समर की प्रतिध्वानियां, गहर्यों का वैवाना,

श्रोस के तरल बूँद,

भारी अधोगामी मेघ,

नन्हे पैरों की पटक,

समृह की हास्यध्वनि,

सूर्य की सुनहली किरण,

मौन नत्तत्र की चमक,

कपहले चन्द्र का कपकपता (लचकता) प्रकाश। जो निकट और दूर उजियाला डाल रहा है।

लपलपाती तलवार की दमक, चमकीले रत्नों की छुटा,

श्रंधरी श्रौर काहरेदार रात में, प्रकाश-गृह के मार्ग-प्रदर्शक प्रकाश की ज्योति

श्रपने गर्भ में सेव धारण करने वाली भूमि श्रीर बैकुएठ की उज्वल दौलत।

निश्शब्द शब्द,विना लौ का प्रकाश, श्रन्धकार रहित श्रन्धकार, श्रौर

पंखहीन उड़ान,

मनहीन विचार, नेत्रहीन दृष्टि, मुखद्दीन बातचीत, इस्तद्दीन श्रति दृष्ट् पकड़ (द्वीच),

并言,并或 并宽1

# संसार का आरम्भ कब हुआ ?

बुधवार, ६ अप्रेल १९०४ का भाषण।

महिलाओं श्रीर सज्जनों के रूप में प्यारे भगवन् !

प्रश्न किया जाता है, दुनिया कव शुरू हुई थी? 'कव' की व्याख्या देखने पर हमें मालूम होता है 'कौन समय'। अतः प्रश्न यह है—किस समय समय का आरम्भ हुआ था? प्रश्न इस रूप में रक्खा जाने पर, अवश्य हासस्यद है। दुनिया कहां शुरू हुई थी? स्थान कहां शुरू हुआ था? यह भी प्रश्न है, 'दुनिया कैसे शुरू हुई थी?" कुछ चटक (फुरतील) लोग सम्भव है इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें। किन्तु में इसे उनके लिये छोड़ दूंगा। यह काम मेरी शिक्त से परे है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन प्रश्नों की हल करने में अपने दिन वितावेंगे। किन्तु इस से होता ही क्या है! एक हद तक पहुँच कर वे ऐसे ठ रूर जाते हैं कि मानो एक नितान्त कितन (वज्रमय) पत्थर की दीवार सामने आ गई होती है।

श्रव यहां मेरे पास एक चिमटा है। इस श्रीर उस तथा श्रान्य चीज़ों को दबा कर वह चिमटा उठा सकता है, किन्तु वह उलट कर उस हाथ को नहीं दबोच सकता जो उसे पकड़े है श्रीर परिचालित करता है। इसी तरह काल, स्थान, श्रीर कारण (देश, काल, वेस्तु) की त्रिमृतिं संसार के व्यापार की धारण कर सकती है, किन्तु जो श्रात्मा

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

#### संसार का श्रारम्भ कब हुश्रा.

उसके पीछे है उसे वह धर (पकड़ नहीं सकती।

एक बार चार मनुष्य ग्रस्पताल पहुँचाये गये थे, क्योंकि उनकी आंखों में मोतियाविन्द था। उन्हें आशा थी कि नश्तर द्वारा श्ररूपताल में मोतियाविन्द श्रच्छा हो जायगा। मोतियाबिन्द से पीड़ित ये सब लोग स्वभावतः बज्र अन्धे थे, श्रीर उनकी श्रव चार ही इन्द्रियां वाकी रह गई थीं। एक दिन वे खिड़की के काँच के रंग के सम्बन्ध में विवाद करने लगे। एक ने कहा, "मेरा लड़का जो विश्वविद्यालय का छात्र है यहां आया था और मुक्तसे कहा था कि कांच पीला है।' वह अवश्य पीला होगा।" दूसरे ने कहा, "मेरा चाचा, जो म्यूनीसिपल कमिश्नर है, उस दिन यहां श्राया था श्रौर मुभसे कहा था कि 'कांच सुखं है।' वह वड़ा तेज़ है और उसे मालूम है।" तब तीसरे ने कहा कि "मेरा एक चचरा भाई, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक है. मुमे देखने आया था और तब उसने मुमसे कहा था कि 'कांच हरा है '। श्रवश्य ही वह जानता होगा' । इस तरह वे काँच के रंग के सम्बन्ध में परस्पर क्षगड़े। तदुपरान्त उन्हों ने स्वयं इस की जानने का प्रयत्न शुरु किया कि शीशा किस रंग का है। पहले उन्हों ने अपनी जीम उस पर लगाई, और स्वाद लेने का प्रयत्न किया। किन्तु रंग इस उगाय से नहीं जाना जा सकता था। तब उन्हों ने उसे धपथपाया श्रीर श्रावाज़ सुनी । किन्तु रँग का पता इस ढंग से भी न लगा। उन्हों ने उसे सूंघने का यत्न किया और उसे टटोला, किन्तु खद! उन की छूने,सूँघने सुनने और चखने की इन्द्रियां उन्हें नहीं वता सकीं कि कांच किस रंग का है। इसी प्रकार अनन्त को हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। तनिक देखिये कि यह कैसी श्रसम्भव वात होगी; यदि श्रनन्त को श्राप इन्द्रियों के द्वारा जान सके । तब तो श्रनन्त को सान्तसे श्रवश्य छोटा होना पड़ेगा। श्रन्थ (absurd)। केवल विश्वज्ञान (¿Cosmic Consciousness) क्रपा परमेश्वर क्षान (God consciousness) द्वारा ही हम श्रनन्त को जानते हैं। यह दियासलाई श्राने हाथ में लेता हूं। दियासलाई उस हाथ से छोटी है जो उसे पकड़े है। श्रव श्राप देखते हैं कि क्योंकर सान्त श्रनन्त (वा परिच्छिन्न श्रप रिच्छिन्न) को नहीं प्रहण कर सकता ? इन्द्रियां उसे नहीं जान सकतीं जो उन से परे है। उन श्रंथों की माँति, (जिन्हें काँच का रंग बताया गया था, किन्तु खुद नहीं जानते थे कि वह किस रंग का है श्रीर जिन्हों ने माई या लड़के के कथनानुसार उसे लाल पीला श्रादि मान रक्खा था), श्रपने से वाहर की किसी वस्तु पर न निर्भर करों कि वह तुम्हारे लिये श्रात्मा को व्यक्त कर देगी। सुभ बताया गया है कि ह श्रो (Н 0)

पानी पैदा करता है। में क्या यह जानता हूं ? नहीं, यद्यपि सब रासायानेक मुक्त बताते हैं कि यह सत्य है। में केवल तभी जानता हूं जब खुद प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग कर चुकता हूं। तभी यह वास्तविक तथ्य मेरे लिये हो जाता है। कृष्ण, ईसा, या मुद्ध कोई भी हो, आप अपने से बाहर के किसी प्रमाण पर नहीं मरोसा कर सकते। उसे जानने के लिये तुम्हें स्वयं उसे अवश्य जानना होगा। तुम्हें चाहे किसी अच्छे प्रामाणिक सूत्र से मालूम हुआ हो, उदाहरणार्थ अध्यापक से, कि काँच मुख है, किन्तु इसे जानने के लिये तुम्हें उसे देखना होगा। एक युवा पुरुष कहता है, 'मेरे वाप का पेट अच्छा ह, वह मरा भोजन मेरे बदले पची

सकता है।" क्या वह पचा सकता है ? नहीं, लड़के को अपना भोजन आप पचाना पड़ेगा। मैं उन महान आत्माओं को प्रणाम करता हूं जो संसार-विख्यात हैं, किन्तु वे मेरा भोजन मेरे बदले नहीं पचा सकते। सो तो मुक्ते स्वयं ही अपने लिये करना होगा। परमेश्वर से मेरी अभिन्नता का वे (महात्मा लोग) मुक्ते विश्वास नहीं दिला सकते, मुक्ते स्वयं यह अपने लिये करना होगा। सत्य को तो हम केवल विश्व के ज्ञान ही से जानते हैं। इस के बारे में मैं तुम्हें बाद को बताऊंगा।

नास्तिक श्रीर स्वाधीन चितन्क (free thinkers) कहते हैं, "मैं स्वयं अपने लिये अनुसन्धान कर लुंगा," श्रीर इम देखते हैं कि वे कहां तक पहुँचते हैं। वह कहता है कि रोशनी इस दियासलाई में है। अब हम उस का पता कहां पार्वे ? इस लिये वह दियासलाई के दुकड़ २ कर डालता है, किन्तु प्रकाश नहीं पाता। फिर वह उस की बुकनी ( चूर्ण ) बना दता है, तथापि रोशनी उसे नहीं मिलती। वह शरीर को लेकर खंड खंड कर देता है, पर जीवन (प्राण्) नहीं मिलता। वह हाड्डियों को चूर चूर कर डालता है, परन्तु ज़िन्दगी वहां भी नहीं है। वह कहता है कि यदि कोई " वास्तविकता " (तत्त्व) है, तो वह में ही हूँ, परन्तु बह श्रक्षय है। जहां तक वह पहुँचा है वह ठीक है। किन्तु अभी तक विश्व-बोध उस ने विकसित नहीं किया है, अनन्त को जानने के लिये उसने पूर्णतया स्थानीय झान ( अपने परिच्छिन्न ज्ञान ) से काम लिया है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस तरह से वह उसे कदापि नहीं जान सकता। अब इम देखें कि "बुद्धि से हम अनन्त तक पहुँच सकते

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

हैं, श्रीर जान सकते हैं कि एक श्रनन्त है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि वह क्या है। वैसे ही जैसे कि जब पीछे से श्राकर एक मनुष्य मेरी श्राँखें मीच लेता है, तो मैं जानता हूं कि वहां कोई है, श्रीर श्रवश्य ही वह कोई मित्र होगा, क्योंकि कोई श्रपरिचित ऐसा करने की शृष्टता न करेगा, परन्तु में नहीं कह सकता कि वह कौन है। यह दिवाल पर गेंद फेंकने के समान है। गेंद दिवाल पर पहुँचेगा, पर वह उलटा उछल श्रावेगा। बुद्धि (तर्क) श्रनन्त में नहीं धंसती। यदि श्रनन्त जाना जा सकता, तो श्रहत के स्थान में तुरन्त हैत स्थापित हो जाता, श्रीर ज्ञाता या ज्ञात कोई भी श्रनन्त न रह जाता। किन्तु लौकिक ज्ञान से हम विश्व-व्यापकता स्थापित देखते हैं।

श्रव, इस लोकिक ज्ञान के उत्कर्ष के सम्बन्ध में सुनिये।
पहले में तुम से बच्चे के सम्बन्ध में थोड़ा कहूंगा। बच्चे
में न विश्व का ज्ञान होता है, न उस में स्थानीय श्रर्थात्
श्रपना ही ज्ञान होता है। श्रव यह छोटा नन्हा बच्चा
हमारे पास है। वह क्या जानता है ? जब तक वह श्रपने
सम्बन्ध में नहीं जानता, तब तक क्या हम राह देखा करते
हैं, श्रोर उस से बातचीत नहीं करते ? नहीं। जिन वस्तुर्शों
से वह धिरा होता है, उन का ज्ञान उसे जब तक नहीं होता,
तब तक क्या हम रके रहते हैं श्रोर उन की चर्चा बच्चे से
नहीं करते ? नहीं। जब बच्चा बहुत छोटा है, तभी उस का
नामकरण हो जाता है, हम उसे मुनुश्रा कहेंगे। माता-पिता
बच्चे को इसी नाम से पुकारते हैं। वे उस से बातचीत
करते हैं श्रोर उस से विभिन्न वस्तुर्श्रों की चर्चा करते हैं।
उस से कहते हैं, तू बड़ा सुहावना है, बड़ा सुन्दर है, बड़ा

प्यारा है। वे उस से माता और पिता के विषय में कहते हैं। जब बच्चा तनिक बड़ा होता है श्रौर श्रपने श्राप इधर-उधर खलने लगता है,तब वह ऐसे शब्द करता है जो समभ में नहीं आते। किन्तु अम्मा और दादा की वार वार कान में भनक पड़ने के कारण छोटा वच्चा भी उन ध्वनियों (स्रावाज़ों) की नक़ल करता है और जब बचा 'दा' कहता है तब माता पिता से कहती है कि वच्चा तुम्हें पुकारता है। पिता बच्चे से कहता है, "यहां आत्रो," क्या लड़का इस का अर्थ जानता है ? नहीं। केवल पिता के फैले हुए हाथाँ और पुचकारने से बच्चे पर इस तथ्य का संस्कार पड़ता है कि यह सब उसके (पिता के) पास जाने के लिये है। इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे में अपने सबन्ध बोध की उन्नति उन लोगों की संगति स होती है, कि जिन में वह रहता सहता है। इसी तरह विश्व सम्बन्धी बोध उन लोगों की संगति से उन्नति करता है कि जिनमें वह होती है, श्रीर जो अपना ईश्वरत्व अनुभव करते हैं। यदि तुम खिन्नता का अनुभव करना चाहते हो,तो तुम्हें उन लोगों की सोहबत की ज़रूरत है कि जो बहुत रंजादा हैं। यदि प्रसन्नता का अनुभव करना है तो उनका संग करो कि जो जीवन श्रौर प्रफुल्लता से परिपूर्ण हैं। श्रीर इस प्रकार केवल संगात से यह ज्ञान प्रज्यालत होता है। चाहे प्रकृति की संगति हो, चाहे उज्ज्वल (ग्रुद्ध) चित्त की,ग्रौर चाहे उज्ज्वल चित्त के लेखों की, कोई बात नहीं है, किन्तु संगति उस में यह शान प्रज्वलित करती है। पिता माना पुकारते हैं मुनुआ, मुनुत्रा, श्रौर बच्चा मुनुपा हो जाता है। वह इसी तरह रजुआ भी हो सकता था। एसा है या नहीं ! फिर तीन या चार बच्चे पिका क्षेत्रिक के क्षेत्र के क्षेत्र होता अस्त्र अस्ति कारा जाता

है। श्रकेला मनुत्रा ही जबाब देता है, रजुत्रा नहीं देता। ज़ोर से पुकार होने पर भी रजुत्रा नहीं जागता। क्योंकि वह नहीं पुकारा गया था।

जिस मनुष्य ने श्रात्मा से श्रपनी श्रमिननता का श्रनुभव कर लिया है उससे कोई मनुष्य अज्ञान ही के द्वारा ऐसा पूछ सकता है कि तुम घास की एक पत्ती बना दो। प्रश्नकर्त्ता कह सकता है:- "श्रच्छा देखो, तुम जो अपने को परमेश्वर कहते हो, तुम क्या कर सकते हो ? परमेश्वर ने सम्पूर्ण ब्रह्माड की रचना की श्रौर तुम घास की एक पत्ती तक नहीं बना सकते । फिर भी आप अपने को परमेश्वर कहते हो। मुक्ते दिखाइये कि आप क्या कर सकते हो?" क्या ईसा इसी तरह नहीं भड़काया गया था ? उसने शैतान के तानों की परवाह नहीं की, जिस ने उससे पहाड़ से फांदने का आग्रह किया था। किन्तु ईसा ने उसस कहा, "त् मेरे पींछे हट।" सारी शक्ति उसकी थीं, किन्तु अविश्वासी के लिये वह करामात क्यों कर दिखावे। श्रगणित करामार्ते भी संशय शील की विश्वासी नहीं बना सकतीं । वह आत्मानुभव तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें भी विश्व के ज्ञान का उदय नहीं होता। जब मैं कहता हूं, "में परमेश्वर हूं" तब मेरा क्या आशय है ? यह जुद्र व्यक्तित्व ? नहीं, यह नहीं। यह मन ? नहीं, यह नहीं। वात इस प्रकार की है। मान लो कि एक मनुष्य शास्त्री (एम. ए) है, और इसकी उसने उपाधि प्राप्त की है, मान लो कि वह राजा है, श्रीर उसकी राजा की पदवी है यह तो व्यक्तित्व के लिये एक बाहरी बस्तु होगी, मानो केरि चीज़ ऊएह से। क्रिकीं हुई के ब्रोगियो के क्रिक्ट अपने यदि कहं कि

सांप काला है, तो यह (कालापन) साँप नहीं हुआ, यह तो साँप से वाहर की एक वस्तु है, साँप का एक गुण है। किन्तु जब मैं कहता हूं कि साँप रस्सी है, तब मेरा कथन उसे एक पूर्णतया भिन्न वस्तु बना देता है। मैं सम्राट हूं। सम्राट एक उपाधि है, एक पद है। किन्तु मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर हूं - इसका अभिप्राय वह तुच्छ अहं नहीं है जो तुम देखते हो, जैसे कि रस्सी साँप नहीं थी। वह एक भ्रान्ति थी। अपने अज्ञान-वश तुमने रस्सी को साँप समभा, किन्तु वह सत्य नहीं था, वह तो वास्तव में रस्सी थी। इसी तरह यह व्यक्तित्व एक भ्रान्ति है। मैं परमेश्वर हूं और केवल परमेश्वर, नित्य, सर्व हूं, कोई भी प्रतिहंही (rival) नहीं है।

इसे तिनक श्रीर दूर तक सममान के उद्देश्य से, ये दो लहरे हैं। पानी एक में जैसा है, उससे दूसरी में क्या कुछ भिन्न है ? नहीं, जल ठीक वही है। सम्पूर्ण सागर में जल ठीक वही है। यहां हम एक रूप पाते हैं श्रीर वहां दूसरा। क्या श्रात्मा इसमें कोई श्रीर है श्रीर उसमें कोई श्रीर ? नहीं। केवल एक ही सर्वरूप है, वहीं श्रीहतीय है। ये देहें सब श्रात्मा की देहें हैं। वे सब मेरी हैं। कोई मेद नहीं है। विभिन्न भाषाश्रों में 'प्रकाश' को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। श्रीश्रेज़ीमें उसे 'लाइट' (light) कहते हैं, जर्मनी में 'लिचट' (licht) इत्यादि। किन्तु शब्दमेद के होते हुए भी है वह प्रकाश ही। क्या ऐसा नहीं है श्रकाश ठीक वही है, यद्यपि हम उसे विभिन्न नामों से जानते हैं। नामों से श्रात्मा में कोई भेद नहीं पड़ता, वह श्रवश्य सर्व रूप है, (सर्व खिल्वदं ब्रह्म)।

### स्वामी रामतीर्थः

यह देह एक अविचित्रन देह है। यदि हाथ स्वतंत्र रूप से रहने की ठाने और कह कि मैं रोटी कमाने वाला हूं, मैं सारी कमाई विलसूंगा, तो यह कैंस निमे ? भोजन मुख से खाया श्रौर उस पेट से पचाया जाने के स्थान पर श्रौर उसकी पोषण शक्ति के वितरण के बदले, भोजन पिचकारी द्वारा हाथ में पेवस्त करना होगा। है हंसी की बात कि नहीं ? क्या रुपये हाथ में चिपट जाते हैं ? एक पीली बरैया हाथ में काट खाती है श्रीर हाथ फूल जाता तथा दर्द करता है। किन्तु यदि हाथ काट दिया जाय तो निरन्तर पीड़ा श्रौर क्लेश रहता है, क्यों। के वह समग्र [देह] का है। इसी से जब उदर द्वारा भोजन पचाया जाता है, तब हाथ का भी उचित श्रंश में पोषण होता है। समग्र [शरीर] एक साथ काम करता है। इसी लिये जब इम समग्र [विश्व] से अपने की काट लेते हैं; तब इम क्लेश पाते हैं, श्रीर तब तक क्लेश पाते हैं जब तक हमें अपनी बिश्वव्यापकता का अनुभव नहीं होता। इस अभिनय खेल) में कोई चैन नहीं मिल सकता। जब विश्व-व्यापी ज्ञान की समुन्नति होती हैं,तब हमें सुभता है कि सार शरीर अन्योन्याश्रित हैं, वे मेरे हैं, उनमें कोई विलगता नहीं है।

एक बार एक स्वामी एक सुनार के पास जा कर बोला
"श्रपनी सर्वोतम श्रेगूठी निकाल कर परमेश्वर की श्रंगुली
में पहना दो।" तद्पुरान्त उसने जूते वाले से जाकर कहा,
"श्रपना सब से बढ़िया जोड़ा लाकर परमेश्वर के पैरों में
पिन्हा दो।" फिर वह दर्ज़ी के पास गया और उससे कहा,
"श्रपनी सब से अच्छी पोशाक परमेश्वर को पहना दो",
जिससे उसका श्रिभेश्राय अपनी देह से था। जब लोगों ने

यह सुना, तो उसे परमेश्वर-निन्दक पाखएडी कहने लगे श्रीर बाले, "दूर करे। उसे, उसे कारागार में डालना चाहिये।" दूर हटाये जाने से पहिले स्वामी ने सुनवाई की प्रार्थना की । उसने कहा कि जेल में डाला जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। उसने उन से कहा "यह ससार किसका है ?" उन्होंने उत्तर दिया, "परमेश्वर का"। 'तारागण स्रोर सूर्य किसके हैं ?" "परमेश्वर के।" खेत और जो कुछ उन खेतों में है वे सब किसके हैं? "परमेंश्वर के।" इसे तुम विश्वास करते हो ? उन्हों ने उत्तर दिया, "अवश्य, यह तो सत्य है।" तब उसने कहा, यह शरीर किसका है ? उन्हों ने कहा, परमेश्वर का। पैर किसके हैं ? परमेश्वर के। अंगुलिया किसकी हैं ? परमेश्वर की। सचमुच यह परमेश्वर का है। चूँिक उन्हीं की दलीलों से उसने उन्हें दिखा दिया कि उसने जो कुछ कहा था ठीक है, इस लिये निःसन्देह कोई दएड नहीं दिया जा सका। वे श्रज्ञांनी थे और स्वामी के समान गहरी उनकी दृष्टि नहीं गई थी।

भारत में जब कोई पुरुष मरने लगता है, तब कहा जाता है कि वह शरीर छोड़ रहा है; यहां लोग कहते हैं वह प्रेत वा भूत को छोड़ रहा है। यहां जिस वाक्य का व्यवहार वा भूत को छोड़ रहा है। यहां जिस वाक्य का व्यवहार होता है उसकी अपेत्ना वहां का वाक्य ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि यहां वाला वाक्य स्वित करता है कि शरीर से अतिरिक्त कोई प्रेत अन्य है। वहां यह भी कहा जाता है, अतिरिक्त कोई प्रेत अन्य है। वहां यह भी कहा जाता है, ''उसके प्राण निकल गये।'' एक बार तीन मनुष्य एक साथ वैठे हुए खूब पी रहे थे। वे बड़े नशे में हो गये। उनमें से एक ने कहा, ''कुछ खाया पिया जाय।'' इस पर उन्हों ने एक ने कहा, ''कुछ खाया पिया जाय।'' इस पर उन्हों ने

अपने एक साथी को मांस तथा दूसरी चीज़ लोन को भेजा ताकि व मौज उड़ा सकें। जब वह गया हुआ था तब बाकी दो में से एक की विलक्षण हालत हो गई और उसने अपने साथी से कहा, "मेरा दम निकलने चहता है।" दूसरे ने कहा, 'नहीं नहीं, तुम्हारा दम निकलने पांवे," और वीमार मनुष्य की उसने नाक दबा ली, ताकि दम न निकल सके। उसने उसके कान बन्द कर दिये और मुँह भी दबा दिया। उसने समका कि इस तरह से सांस शरीर में रख सकूँगा। किन्तु हम भली भाँति जानते हैं कि इस कृत्य से उसके हाथ क्या लगा होगा। उन्हों ने सत्य का अनुभव नहीं किया था, और इस कृत्य की निरर्थकता नहीं समके थे।

कृष्ण एक दावत देने वाले थे। सब मंत्री आमंत्रित हुए थे, किन्तु अपनी प्रेयसी राधा को उन्हों ने निमंत्रण नहीं दिया था। प्रधान मंत्री ने कृष्ण से राधा को निमंत्रण मेत्रने का निवेदन किया। किन्तु उन्हों ने मंत्री की बात न मान कर कहा, "नहीं।" तथापि महांमत्री ने कोई परवाह नहीं की और कृष्ण की दावत की स्वना जाकर राधा को दे दी। राधा ने मंत्री से कहा "जब आप भोज (उत्सव) करते हैं, तब आप अपने मित्रों को आमंत्रित तो करते हैं, किन्तु खुद अपने को नेवता तो नहीं भेजते, कि भेजते हैं? में जानती हूँ कि कृष्ण जी दावत कर रहे हैं। हम दोनों एक हैं। मुक्ते नेवता कर रहे हैं।

एक दिन मजनू की माश्रका ने कहा कि मेरी तिवयत ठीक नहीं है, श्रीर कोई भी चीज़ फायदा नहीं करती। इस लिये बैद्य बुलाया गया। पुरानी रीति के श्रनुसार वह तुरन्त लेली की फस्त खोलने के लिये गया, श्रर्थात् उसने हाथ में पक छोटा सा घाव कर दिया ताकि (खराव) खून निकल जाय। किन्तु लेली के बदन से खून नहीं निकला। परन्तु मजनू के बदन से खून की धार वह चली। इन प्रेमियों की पकता पेसी थी। इस लिये ऐसा प्रसिद्ध हैं:—

खून रगे-मजन् से निकला, फस्त लैला की जो ली। इश्क़ में तासीर है, पर जख़्वे-कामिल चाहिये॥

#### THE WORLD.

I saw, I studied and learnt it,
This Primer well did Me describe,—
Its letters were hieroglyphic toys—
In different ways did Me inscribe,
This Alphabet, so curious one day,
I relegate to the waste-paper basket,
I burn this booklet leaf by leaf
To light my lovely smoking pipe;
I smoke and blow it through my mouth,
Then watch the curly smoke go out.

# संसार।

में ने (इस संसार को) श्रवलोका, मैं ने मनन किया, श्रीर जाना,

इस प्रथम पुस्तक ने मेरा अच्छा वर्णन किया था, इस के अज्ञर नक्शी खिलौने थे, विभिन्न ढंगों से इस ने मुफ्ते खोद कर अंकित किया-

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

१२२

## स्वामी रामतीर्थ.

यह अति विचित्र वर्णमाला, एक दिन

में रदी काग्रज़ की टोकरी के हवाले करता हूँ।
में इस (संसार क्पी) पुस्तिका के पन्ने पन्ने
अपनी प्यारी चिलम सुलगाने के लिये जलाता हूं।
में अपने मुँह द्वारा इसे पीता और फूँक देता हूं।
तब लच्छेदार धूम्र की बाहर जाते देखता हूं।

إ ا مق ا عمل ا مق

### सम्मोहन और वेदानत।

-000-

१. इमरसेन का कहना है कि एक को चोर कहा और वह चोरी करने लग पड़ेगा। दूसरे शब्दोंमें यह कि किसी तरह की तजवीज़ (उपदेश) करो और कार्य में तुम्हें उस के अनुरूप नतीजा दिखाई देगा। यह कथन कुछ मामलों के लिये यथार्थ है, किन्तु सर्वव्यापी रूप से नहीं । कुछ मामला में एक सूचना (तजवीज़) प्रत्यच फल पैदा कर सकती है, किन्तु दूसरे मामलों में उस का विलकुल विपरीत परिणाम हो सकता है। सूचना के सीधे लागूपन पर जो लोग अनु-चित ज़ोर देते हैं वे केवल आधे सत्य से ही परिचित हैं। वेदान्त के अनुसार, सूचनाएँ अपना प्रभाव उसी तरह पैदा करती हैं जैसे विजली करती है, अर्थात् अनुमान (induction) और प्रवाहन (conduction)के द्वारा। उन मामलोंमें परिणाम सीधा और सूचना के अनुरूप होता है कि जिन में इमारी सूचना सीधे अधिकरण (subject आधार) को बु सकती है, किन्तु जिन मामलों में हमारी सूचना सीघे रोगी ( अधिकरण ) तक नहीं पहुँच सकती, अर्थात् वह अवस्था जब कि रोगी मनुष्य की वृद्धि सूचनाकारी मनुष्य से देव रखती है श्रीर बीच में बाधक बन कर सूचना को श्रधिकरण ( subject ) के कारण-शरीर से सीधा संस्पर्श नहीं होने देती, तब परिणाम आश्य वा विचार किये हुए परिणाम से बिलकुल उलटा होता है। यह परिणाम अनुमान (induction) द्वारा सम्मोहन (hypnotism) है। प्रथमवर्ती

परिणाम प्रवाहन (Conduction) द्वारा सम्मोहन है।

कारण शरीर मनुष्य के सम्पूर्ण (मानसिक) संस्कारों श्रोर श्रव्रकट शिक्षयों का अनाविष्कृत (sub conscious) मंडारघर है। मनुष्य के सब काम, चेष्टायें वा गतियें, वर्ताव और दशायं (श्रवस्थायें वा स्थितियें) कारण शरीर में छिपी हुई सामग्री की फैलावट मात्र हैं, और तदनुकूल परिणाम का होना अनिवार्य है। कारण शरीर मनुष्य का हृदय, ठीक मध्य (केन्द्र), बादशाह है, अथवा तुम उसे मनुष्य का अधिकरणनिष्ठ मन (subjective mind) कह सकते हो।



ग—कारण शरीर ।
ख – सूदम शरीर या मानसता
वामानसिक श्रवस्था श्रीर
बुद्धि या प्रज्ञा।
क – स्थूल शरीर।

स्थूल शरीर कृत कोई भी काम तुरन्त मानसिक शकि श्रीर विचार में रूपान्तरित हो जाता है, श्रीर कुछ दिनों तक मानसिक लोक में साथ के चक्र में जो 'ख' से दर्शाया गया है—रहने के बाद, कारण शरीर में, जो उक्क शक्ल में 'ग' से दर्शाया गया है-पहुँच जाता है, श्रीर वे सकल संकल्प वा विचार जो स्थूल जगतसे श्राय बिना, श्रनायास, मानसिक लोक 'ख' में प्रकट होते हैं, कारण शरीर की पुरानी जमा की हुई शिक्क मात्र हैं, जो शिक्क फिर कारण शरीर से नीच के लोक (स्वमशरीर) 'ख' में प्रकट होती है। इस प्रकार क, ख, श्रीर ग या तीन शरीरों का परस्पर सम्बन्ध कुछ कुई वायु जल श्रोर जलमय बाष्य के सम्बन्ध के सहश है। श्रथवा बरफ, पहाड़ी नहीं श्रोर वदी फिर नीचे मैदान में नदी के सम्बन्ध के समान है। वास्तव में, सम्बन्ध श्रविचिद्यन है।

मान लो कि तुम राह पर कोई बीमार मनुष्य पड़ा देखते हो । स्वभावतः तुम उसकी सहायता करने पहुँचते हो । जब तुम उसकी सेवा सुश्रुषामें लगे होते हो,तव तुम्हारा उस काम की श्रोर विलंकुल ध्यान नहीं जाता, तुम पीड़ित मनुष्य की भरसक पीड़ा हरने के लिये सब कुछ करते रहते हो, तुम्हारी सब इंद्रियां और ऋंग पूर्णतया कियाशील होते हैं। जब तुम (पीड़ित) मनुष्य की सेवा कर चुकते हा और तुम्हारे शारीरिक ग्रंग एवम् इंद्रियां विश्राम पाती हैं, तब तुम स्वभावतः देखोगे कि वह कियाशीलता और शक्ति जो पहले इंद्रियों के लोक में काम कर रही थी 'ख' लोक में पहुँच जाती ह। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा चित स्वभावतः तुम्हारे किये हुए कामों का चिन्तन करने लग जाता है, श्रीर तुम झानतः कार्य की भलाई या शूरता पर विचार करने लग पड़ते हो। कुछ कुछ देर के बाद यही शक्ति जो 'ख' लोक में काम कर रही थीं, वहां न दिखाई पड़ेगी । वह कहां चली गई ? क्या वह गायव हो गई है ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति (कुद्रत) में कुछ भी खोता नहीं है। वेदान्त के अनुसार यह शक्ति अदृश्य हो गई है, और उप-सवतन अवस्था ( subconscious state ) 'क', कारण शरीर में पहुँच गई है, और इस प्रकार से कारणशरीर में जो शक्ति संचित . होती है, वही 'ख' लांक में हमारे स्वप्नों में, हमारे आन्तरिक भावों में, आन्तरिक रुचियों, प्रवृत्तियों और शीलें। CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

स्वामी रामतीर्थ.

१२६

में प्रकट होगी। वेदान्त के अनुसार यह रुचियों की उपपत्ति ( rationale ) का वर्णन है।

#### परीचात्मक प्रमाण।

किसी मनुष्य की जागृत या सम्मोहित श्रवस्था में उसके कारण शरीर तक सीधी या फरफार से पहुँच होने दो। वहां जिस प्रवृत्ति या रुचि की भावना पहुँचेगी, वह निः सन्देह उचित समय में स्वयं प्रकट होगी। जब कोई मनुष्य सम्मोहित होता है, तब की उत्तर-सम्मोहन सूचना (post hypnotic suggestion ) जो जागने के बाद समोहित पुरुष से किसी विशेष समय पर कोई विशेष कार्य करवाना चाहती है, यह सूचना कार्य करने की प्रवल रूचि के रूप में ठीक समय पर निस्सन्देह सफल हागी । इस प्रकार, जैसा कि इस कार्य में जो कुछ कारण शरीर में सूचना के प्रवेश से स्पष्ट प्रकट किया जो सकता है, मनुष्य कृत सभी कामों में कारण शरीर में प्रविष्ट पहले की स्चनाओं का अस्तित्व है, ऐसा वेदान्त वतलाता है। उन स्चनात्रों का कारण चाहे इंद्रियों का सम्मोहन हो, या श्रान्तारक संस्कारों का सम्मोहन हो। श्रथवा सम्मोहन का कोई भी रूप हो, जिस ( सम्मो-हन ) संपूर्ण संसार वेदान्त के अनुसार बना हुआ है। कारण शरीर में स्वस्थता की सूचना भरने दो, स्थूल शरीर में परमेश्वरता की सूचना व्यापने दों, मनुष्य महातमा हुए विना नहीं रह सकता। कारण शरीर को गुलामी और कमज़ोरी की सूचनाओं से परिपूर्ण होने दो, स्थूल शरीर का दुर्वल श्रीर दास्य शील होना श्रानिवार्य है। श्रपने फल का मनुष्य श्राप ही विधाता है, क्योंकि उसी का कारण शरीर उसकी स्मुर्शाप्तिक्षितिका कित्रमेवागितिका

जिस प्रकार स्वप्नचार (Somnabulism सोते सोते चलने) या सम्मोहन की अवस्था में एक मनुष्य को उस स्थान पर भील दिखाई पड़ती है, जहां दूसरो के लिये कोई भील-वील नहीं है; वह मिछयों के तालाब की देखता है, जहां दूसरों की कोई तालाव दिखाई नहीं देता; श्रीर वह उन चीजों को देखता है, जो दूसरों के लिये कभी मौजूद नहीं थी; ये सब दृश्य वा त्रालीकिक कार्य उस संमोहित मनुष्य के निजातमा से ही उत्पन्न श्रीर राज्ञत होते हैं। उसी प्रकार वेदान्त के श्रनुसार मनुष्य द्वारा देखा जाने वाला सम्पूर्ण संसार विशुद्ध रूप से केवल मनुष्य के निजात्मा से ही धारण किया जाता है। स्वप्न-चारिक और सांसारिक अवस्थाओं के दश्यों वा अद्भुत व्यापारों में इतना ही अन्तर है कि पूर्व वर्ती अपेनाकृत अल्प जीवी तथा थोड़े काल की स्थिति वाले होते हैं। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे कि कोई मनुष्य सम्मोहन की अवस्या में लाया जाकर ऋपने श्राप से भुला दिया जाय और उससे फिर निकाला न जाय । संसार के सब मनुष्य संसार के बिनित्र जादू में मोहित हैं, और उन का यह मोह भंग होने में बहुत, बहुत समय लेगा, श्रीर तब तक बना रहेगा, जब तक कि कोई ब्रह्मझानी जीवन-मुक्त आकर उन के मोह को दूर करके उन को असली ब्रह्मज्ञान ( निज स्वरूप का ज्ञान ) न दे ले, श्रोर वे स्वस्वरूप में जाग न उठें। वह जो सार पदार्थ है, श्रोर जो सम्पूर्ण दश्य वा व्यापारका आधारभृत है,वही अवश्य सत्य है, और जो कुकु उस के ऊपर आरोपित है. वह अवश्य अमात्मक व्यापार वा दश्य है । कारण शरीर का आधार वा अधिष्ठान जो सब अवस्थाओं में, सुग्धावस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में, और गाढ़ निदा आदि की अवस्था

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

सव चक्कर और लपेटे ठहरी हुई हैं। वह (सत्य) शृंखला से परे है। इस प्रकार 'क्यों और किस लिये इत्यादि 'प्रश्न करने का चेष्टा करना, कागज़ को चक्र का यह अथवा वह सिरा बनाने के तुल्य है, मानों कागज़ चक्र के सब घुमाओ (चक्करों), लपेटों और फेरों में मौजूद नहीं था। इस लिये सम्पूर्ण संसार को राम की आज्ञा है कि अपने आप को तुम ज़ंजीर या घूम-घुमौआ चक्कर अथवा साँप की केंचलीम उलका हुआ न समको। अपने आप को साँप की केंचली का नियन्ता, शासक और मालिक समको, जानो, तथा अनुभव करो, और (तव) कारण-माला से तुम्हारा परे हो जाना निश्चित है। ठीक यही सत्य है, यही सत्य है। उन्

में-एकसां रहता है, वही सच्चा आत्मा या सत्य मात्र है। दूसरी हरेक वस्तु उस के ऊपर आरोपित (किएत) है, और अमात्मक दृश्य वा व्यापार है। आत्मानुभव का अर्थ लाचारी और मोह की अवस्था से मुक्त होना तथा दिखाई पड़ने वाले दृश्य (व्यापार) को इस परम सत्य में लीन कर देना है। माता और पिता की कल्पना वा सूचना (suggestion) के द्वारा जिस का अनुमोदन इन्द्रियों की सूचना से हुआ, संसार को मोह-निद्रा प्राप्त हुई, और ठीक ढंग से प्रतिकृत सूचना वा कल्पना द्वारा उस का निवारण हो सकता है।

#### शुद्ध आतमा गलत क्यों चला ?

यह क्यों और किस लिये तथा सम्पूर्ण चिन्ता सम्मोहन का एक अंश और परिमाण है; वे मूल कारण के बच्चे और प्रजा हैं। यह सवाल करने का अर्थ है कि कार्य के द्वारा कारण को काबू में लाने की आशा की जाय, बच्चे का पिता से आगे रखा जाय, और, गाड़ी को घोड़े से आगे रखा जाय। यह 'क्यों' की प्रवृति और सवाल करने की हिंच तथा यह सम्पूर्ण प्रश्न-प्रवाह व्याप्त सम्मोहनावस्था का एक भाग वा आर्विभाव (manifestation) है। मोह-नाश की अवस्था में ये कोई भी वर्तमान नहीं रहते। असली मूल अवस्था में इस में से कोई भी मौजूद नहीं होता, कोई भी प्रश्न सम्भव नहीं होता। यह सम्पूर्ण हेतु-माला कागज़ के दुकड़े पर खिंचा हुआ एक घूम-घुमौआ चक्र है जिस का कभी भी अन्त नहीं होता। यह कारण-शृंखला कभी हकेगी नहीं, पेंच पर पेंच डालती हुई घूमती चली जायगी, किन्दु पक्रमेंच सत्य कागज़ के दुकड़े के समान है जिस पर थे

सव चक्कर श्रौर लपेटे ठहरी हुई हैं। वह (सत्य) शृंखला से परे है। इस प्रकार 'क्यों श्रौर किस लिये इत्यादि 'प्रश्न करने का चेष्टा करना, कागज़ को चक्र का यह श्रथवा वह सिरा बनाने के तुल्य है, मानों कागज़ चक्र के सब घुमाश्रों (चक्करों), लपेटों श्रौर फेरों में मौजूद नहीं था। इस लिये सम्पूर्ण संसार को राम की श्राज्ञा है कि श्रपने श्राप को तुम ज़ंजीर या घूम-घुमौश्रा चक्कर श्रथवा साँप की केंचलीमें उल्का हुशा न समक्षो। श्रपने श्राप को साँप की केंचली का नियन्ता, शासक श्रौर मालिक समक्षो, जानो, तथा श्रजुभव करो, श्रौर (तव) कारण-माला से तुम्हारा पर हो जाना निश्चित है। ठीक यही सत्य है, यही सत्य है। ॐ

### मनुष्य, अपने भाग्य का आप ही स्वामी है।

ता॰ २४ जनवरी १९०३ की गोलडेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्यान ।

महिलाओं और सज्जनों के रूप में श्रिखिल विश्व के स्वामी:—

श्राज का विषय है "मनुष्य, श्रपने भाग्य का श्राप ही स्वामी है"। हम मनुष्य का विचार उसके वास्तविक स्वरूप के श्रनुसार करते चले श्राये हैं। वास्तविक मनुष्य, सत्य मनुष्य परमेश्वर है, परमात्मा है, जगदीश्वर के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है। वास्तविक मनुष्य केवल एक ही शरीर के भाग्य का स्वामी नहीं है, बिंक सम्पूर्ण विश्व का स्वामी है।

श्राज 'मनुष्य' शब्द हम उसी श्रथ में श्रहण करेंगे जिसमें वेदान्तियों का सूदम शरीर श्रहण किया जाता है, श्राप उसे दिच्छा, संकरण, वासना का पुतला कह सकते हैं। इस परिमित श्रोर संकीण श्रथ में भी मनुष्य श्रपने भाग्य का श्राप ही स्वामी है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलू हैं। उन सब पर एक ही दिन में विचार नहीं किया जा सकता। श्राज हम केवल सुद्म लोक की दृष्टि से प्रश्न पर विचार करेंगे।

शायद यह विश्वास करना सरलतर है कि पैदा हो जाने पर मनुष्य श्रपनी परिस्थिति को बहुत कुछ बदल सकता है। माना कि एक मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया गया है, यह विश्वास करना सरलतर है कि वह श्रपनी परिस्थिति को थोड़ा या बहुत काबू में रख सकता है, वह

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

परिस्थितियों का मालिक बन सकता है, वह उनसे ऊपर उठ सकता है, और अपने को शिला भी दे सकता है। अत्यन्त गरीव लड़के से वह अपने को देश का सबसे बड़ा धनवान बना सकता है, जैसा कि कुछ लोगों ने किया है। मुफलिस भी श्रपने को लाकमान्य श्रौर लोक-विख्यात बनान में सफल हुए हैं। बहुत ही ज़लील हालत में पैदा होने वाल मनुष्य अपने की अति समुन्तत करने में सफल हुए हैं। नेपालियन वानापार्ट का मामला ले लो, शेक्सपीयर की बात ले लो, लंदन के एक नगर-श्रिधियति (लार्डमेयर) ब्लिटिंगटन की बात ले लो, चीन के एक प्रधान मंत्री की बात ले लो जो किसी समय गरीव किसान, निर्धन खेतिहर (किसान) था। यह सिद्ध करना सरल है कि इस संसार में जन्म होने पर इम अपने जीवनकाल में ही अपनी हालत बदल सकते हैं। यह सावित करना आसान हे, किन्तु प्रश्न का कठिन भाग तब आता है जब वेदान्त कहता है कि अपने जन्म श्रौर श्रपने माता पिता के भी कत्तां तुम्ही हो। बच्चा मनुष्य का पिता है, किन्तु केवल इतना ही नहीं, बच्चा श्रपने पिता का भी पिता है। यह सिद्ध करना कठिन है। किन्तु वेदन्त कहता है कि चाहे जिस श्रोर से प्रश्न की देखी, अपने भाग्य के तुम आप ही विधाता हो। यदि तुम जन्मान्ध हो, तो भी अपने भाग्य के तुम्ही मालिक हो। तुम ही ने अपने आप को अन्धा बनाया है। यदि तुम दरिद्र मातापिता की सन्तित हो, तो भी तुम्ही श्रपन भाग्य के स्वामी हो, क्योंकि तुमने अपने आप को गरीव माता पिता से पैदा किया है। यदि तुम अत्यन्त अवांखनीय अवस्था में पैदा हुए हो, तो भी तुम्ही अपने भाग्य के मालिक हो, तुम्ही ने यह भी किया है। पैदा होने पर भी तुम्ही अपने भाग्यके मालिक

हो। त्राज हम प्रश्न के इसी पहलू पर विचार करेंगे। मनुष्य त्रपने जनक (मात-पिता) त्राप ही कैसे चुनता है? दूसरे शब्दों में, त्राज हम किसी हद तक जीव के त्रावागमन की ट्यवस्था पर विचार करेंगे। उसके केवल एक ग्रंश को हम लेंगे।

कुछ लोगों का विश्वास है कि जब मनुष्य मर जाता है, तब वह विलकुल मर जाता अर्थातू नष्ट हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य के मर जाने पर एक भावना-सृष्टि (संकल्पज) परलोक के अस्तित्व का निरूपण हमें करना जुरूरी है, ऐसे लोक का कि जिसका कोई निर्विवाद प्रमाण हम इस दुनिया में नहीं दे सकते, ताकि अपने अन्तर्वर्ती, सहज, स्वामाविक श्रमरता के ।वचार का समर्थन हो, ताकि हमारी अन्तर्वर्ती अभिलाषा के कारगों का निर्देश वा स्पर्धी-करण हो कि हमारे कुट्रम्बी न मरे और हम अपने मित्री को मरते न देखें। कुछ लोगों का इस ढँग का विश्वास है, श्रीर इन लोगों के पच में भी कुछ सत्य है। इन लोगों की श्रोर जो सत्य है उस पर इसी हाल (कमरे) में उस दिन शाम को विचार किया गया था। किन्तु यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है। मृत्यु के वाद तुम्हारा नरक जाना या स्वर्ग में प्रवेश करना सम्पूर्ण सत्य नहीं है। हमें इस लोक में अर्थात् भौतिक अस्तित्व के लोक स्थूल जगत में मामले को समभाना होगा। त्राप के त्राध्यात्मिक लोक के नियमी को ग्राप के स्थूल लोक क नियमों के उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यहां एक मनुष्य भूमि के भीतर तुपा है। "मही महा में मिल जाती है", ऐसा उस की कब पर कहा जाता है। किन्तु तनिक समभ लो। देह अवश्य मही की लौट जाती है, किन्तु देह का नाश नहीं हुआ, केवल उसका रूपान्तर हो गया है। देह के स्थूल तत्त्व बदले हुए रूप में वर्तमान हैं वे नए नहीं हुए हैं। तुम्हारे मित्र का वहीं शरीर कात्र पर सुन्दर गुलाब के रूप में फिर प्रकट होगा,तथा किसी दिन फलों और वृत्तों के रूपमें उसका फिर आविर्भाव होगा। उसका नाश नहीं हुआ है।

अच्छा हमें सन्देह किस वात में होता है ? क्या आतमा, सत्य, वास्तविक परमेश्वर का नाश होगया है ? नहीं, नहीं। उसका कदााप नाश नहीं हो सकता। श्रमली व्यक्ति, सत्य मनुष्य का कदांपि नाश नहीं हो सकता, वह कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम संदिग्ध (संदेहाकुल) किसके सम्बन्ध में हैं ? यह है सूदम शरीर, जिसे दूसरे शादों में श्राप मानीसक वासनायें, मानीसक भावनायं, मनोविकार, मनोभिलापायं, चित्त की लालसाय, अन्तःकरण की आकां-नायें श्रोर संकल्प कह सकते हैं। इन्हीं का सूदम शरीर बना है इस सूदम शरीर का क्या हुआ ? मनुष्य भूमि में गड़ा है, तो क्या ये चीज़ भी तुपी हुई हैं ? नहीं, नहीं। ये तोपी नहीं जा सकतीं। तो फिर उनका हुआ क्या ? सारा प्रश्न इस सुदम शरीर का है कि जो तुम्हारी मानसिक किया-शक्ति, स्नान्त-रिक क्रियाशीलता या भीतरी विकारों, भावनात्रों श्रौर कामनात्रों का बना है। इस शक्ति, विकारों, भांतरी इच्छात्रों श्रादि के फलका, इन के संयोग या समूह का क्या होता है? यह कहना कि यह आध्यात्मिक लोक को यहाँ मेरा अभिप्राय उस लोक से है जिसे आप यांत्रिक नियमों से नहीं सिद्ध कर सकते—चला जाता है, तुम्होर विचार से मले ही बिलकुल ठीक हो, किन्तु विज्ञान ( Science ) इसी स्थूल लोक में प्रमाण चाहता है कि इस शक्ति का क्या हुआ। श्राप वह श्रटल, सार्वभौम नियम जानते हैं, जिसे विद्वान ने सब सन्देहों से परे कर दिया है, कि इस संसार में नाश किसी भी वस्तु का नहीं होता। शक्ति के श्राग्रह का नियम (Law of the Persistence of Force), पदार्थ के अवि-नाशत्व का नियम (the Law of the Indestructibility of Matter), शक्ति क संरत्तण का नियम (the Law of the Conservation of Energy) त्रापको बताते हैं कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हो सकती है। अञ्जा, यदि शरीर का नाश नहीं हुआ, केवल उसकी दशा बदल गई, श्रीर यदि हम में स्थित परमेश्वरता का नाश नहीं होता बल्कि वह नित्य निर्विकार रहती है, तो फिर इन मनोभिलाषात्रों, मानसिक क्रियाशक्ति, श्रान्तरिक जीवन का ही नाश क्यों हो जाना चाहिये ? उनका नाश क्यों हो ? शक्ति के संरक्तण का श्रानि-वार्य नियम हमें बताता है कि उनका नाश कभी नहीं हो सकता। तुम्हें यह कहेन का कोई हक नहीं कि उनका नाश हो गया। उन्हें श्रवश्य जीना होगा, वे श्रवश्य जीवती हैं। वे चाहे अपना स्थान बदल दें, वे अपनी दशा चाहे बदल द, परन्तु उनका जीना ज़रूरी है, उनका नाश कदापि नहीं है। सकता। ठीक इसी तरह कि जब तुम एक भोमवती ले कर जलात हो, तब हम देखते हैं कि आध घंटे में वह सब समाप्त हो जाती है; मोम, बत्ती, सब कुछ चली जाती है। किन्त रसायन विद्या सिद्ध करती है कि उसका नाश नहीं हम्रा, वह लुप्त नहीं हुई है। सुकी-परीचा-नली (bent test tube ) के द्वारा जिसमें तेजाब (Caustie Soda ) श्रीर एक दूसरा रसायनी पदार्थ हो, यह प्रकट हो जाता है कि मोमवत्ती का जो सब अंश नष्ट हुआ प्रतीत होता था वह मौजूद है, उस भुकी-परीचा नली में रुका हुआ है। पानी से भरी हुइ तशतरी (थाली) का सब पानी भाफ हाकर उड़ जाने पर साधारण मनुष्य कहेगा, पानी का लोप हो गया, जल जाता रहा, किन्तु स्थूल पदार्थ-विश्वान हमें बताता है कि जल जाता नहीं रहा है। प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हवा में विद्यमान है, उसका नाश नहीं हो सकता।

इसी तरह जब मनुष्य मरता है, उसकी मानीसक शक्तियों उसकी इच्छात्रों, मनोविकारों, भावनात्रों की देखने में हानि होती है, श्रीर स्पष्ट में उनकी मृत्यु हुई प्रतीत होती है, किन्तु वेदान्त मानो अपनी आत्मा रूपी रसायन विद्या लेकर आता है और प्रयोगतः सिद्ध करके तुम्हें दिखा देता है कि उनका नाश नहीं हुआ है और न नाश होसकता है। यदि उसका नाश नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ ? हमें इस प्रश्न को वैसे ही इल करना होगा जैसे हम गणितके प्रश्न को इल करते हैं। हम एक सवाल ले लेते हैं, ऋौर उसकी निर्दिष्ट वा स्वीकृत बातों (data)तथा ज्ञातव्य वस्तु (quisita) पर, श्रौर श्रनुमान (hypothesis) तथा त्रावश्यक परिणाम पर दृष्टि डालते हैं। हम दोनों पहलुश्रों पर विचार करते हैं। कभी कभी केवल श्रनुमान या स्वीकृत पन्न पर ही विचार करने से हमें पूरी बात सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हो जाती है, श्रौर कभी कभी हमें परिणाम या ज्ञातच्य वात को लेकर उस पर विचार करना पड़ता है, श्रौर बार वार विचार करना होता है, श्रौर ज्ञातव्यपत्त को स्वीकृतपत्त से संयुक्त करना पड़ता है, या परिगाम को श्रनुमान से संयुक्त करना पड़ता है। श्रच्छा, स्वीकृत पत्त क्या है, श्रोर झातव्य बात क्या है ? जीवन और मृत्यु। ये हैं जानते की बात और जानी हुई बात। जनम का व्यापार स्वीकृत पत्त के समान है. श्रौर मृत्युका व्यापार ज्ञातव्य वस्तु के समान है, श्रथवा व्यतिक्रम (vice versa) से। बात एक ही है। यहां दुनिया में इतने अधिक मनुष्यों का जन्म हो रहा है और वहां इतने अधिक की मौत हो रही है। ये लोग जो मरते प्रतीत होते हैं, यदि उनकी मानसिक शक्ति, या उनकी इच्छा इत्यादि भी उनके साथ मर जाती है, तो इस प्रकार का अनुमान करने से श्राप विज्ञान के स्थापित नियमों के विरुद्ध एक बात निरूपण करते हैं। यदि हमारी मानसिक शक्तियां चली जाती श्रधीत् नष्ट हो जाती हैं, तो कुछ नहीं (शून्य) में कुछ वस्तु चली जायगी। किन्तु श्राप जानते हैं कि यह श्रसम्भव है। कुछ वस्तु 'कुछनहीं' में कदापि नहीं पैठ सकती। इस भूल से बचने के लिये आप को अवश्य विश्वास करना होगा कि मृत्यु के बाद मानसिक इच्छाये, मानसिक शक्ति श्रीर मानसिक किया-शीलता 'कुछ नहीं' ( शून्यता ) में नहीं समा जातीं। तुम्हें पहले यह मान लेना ज़रूर होगा, तुम्हें यह स्वीकार कर लेना होगा। तुम्हें यह मान लेना उचित है, श्रौर तब दूसरा प्रश्न होगा, उनका क्या होता है ?

मानिसक इच्छात्रों आदि का क्या होता है, अब इस दूसरे प्रश्न का विचार हम जन्म के व्यापार पर विचारते हुए करेंगे। विभिन्न योग्यताओं, विभिन्न रुचियों, विभिन्न प्रवृत्तियों, विभिन्न कपालरेखाओं, विभिन्न मस्तिष्क-रचना के कितने ही लोग इस संसार में पैदा होते हैं। कुछ लोगों का दिमाग भारी होता है, कुछ का बहुत हलका होता है, कुछ का लिए गोल होता है, दूसरों के सिर समकोणकाट (oblong) होते हैं। यह क्या बात है १ एक ही जनकों के

बच्चे पूर्णतया प्रतिकृल प्रवृत्ति के होते हैं। कितने माता-पिता एक ही घरमें हरसहाय श्रौर रामसहाय को जन्म दे रहे हैं, नन्दू और नन्दू के भाइयों की एक ही घरमें पैदा कर रहे हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थी, एक ही छात्रावास में रहते हैं और एक ही अध्यापक से पढ़ने पर भी विभिन्न वृत्तियों के होते हैं, विलकुल विपरीत रुचियों के होते हैं। एक गणित को पसन्द करता है,दूसरे की रुचि इतिहास पर होती है। एक कवि होता है, श्रीर दूसरा कुन्दज़हन। लोगों की मनोवृत्तियों श्रीर स्वभावों में कोई श्रन्तर है या नहीं ? श्रन्तर है। तुम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग पैदायशी परिपक्स होते हैं, वे अपने वचपन में ही तेज़ होते हैं। दूसरे अपने लड़कपन में भी बहुत सुस्त होते हैं। वेदान्त का सवाल है कि प्रवृत्तियों और रुचियों के प्रभेद का क्या कारण है ? यदि आप यह कह कर इस समस्या को हल करते हैं कि यही परमेश्वर की मर्ज़ी है, यह परमेश्वर का कार्य है, तो यह कोई जवाब नहीं है। यह तो केवल प्रश्न का टालना है। प्रश्न का टालना तो अदार्शनिक वा अतात्विक है, यह तो अपनी मूर्खता की घोषणा करना है। विज्ञान के मान्य नियमों से यह समकाश्रो। यदि श्राप यह कहते हैं कि 'ग्रपने बचपन से ही इन विभिन्न इच्छात्रों को लेकर जो वे जन्म ग्रहण करते हैं 'यह परमेश्वर की मर्ज़ी है, तो विज्ञान के प्रस्थापित नियमों का आप उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार तो श्राप श्रमली तौर पर निरूपण करते हैं कि 'कुछ नहीं' से कुछ वस्तु बाहर आ रही है। श्रीर यह असम्भव है, श्रोप जानते हैं। इस कठिनता से बचने के लिये, श्राप को वह मानना वा ग्रहण करना पड़ेगा कि स्वभावों त्रौर प्रवृतियों का यह प्रभेद बच्चा मानो परलोक स्वामी रामतीर्थः

से अपने साथ लाता है। ये विभिन्न प्रकार की इच्छायें 'कुछ नहीं' से बच्चे नहीं लाते हैं, विलक कुछ वस्तु से उन का श्राना हो रहा है। 'कुछ नहीं' से वे श्रास्तित्व में नहीं श्रारही हैं। उन का श्रक्तित्व पहले भी रहा है। दूसरे शब्दों में, ये सब वासनायें, जिनको लोग जन्म के समय अपने साथ लाते हैं, पहले के उपस्थित रूप से लाई जाती हैं। ये इच्छायं कुछ समय पहले मौजूद थीं। यहां पर हम जन्म सम्बन्धी ज्ञातव्य विषय (quisita of birth) श्रीर मृत्यु के स्वीकृत तथ्य (data of death) पर विचार कर रहे हैं। वदान्त दोनों को भिला देता श्रीर कहता है, जब मनुष्य मरता है, मरने के समय की उस की अपूर्ण इच्छान्त्रों का नाश नहीं हो सका । विभिन्न स्पष्ट इच्छाओं से युक्त यह एक अजनबी यहां पैदा हुआ था। उस की इच्छार्ये 'कुछ-नहीं से नहीं आ सकती थीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इच्छायें मनुष्य के साथ कब्र में तोपी गई थीं वही घर में पैदा होने वाले नवीन मनुष्य के साथ फिर प्रकट होती हैं। यदि श्राप यह मान लो, तो श्राप उस भयंकर भूल से बच जाते हो जो आप ने यह कहकर की थी कि कुछ चीज़ 'कुछ-नहीं' में खोगई है, श्रोर 'कुछ नहीं' से कोई चीज़ निकल श्राई है। हिन्दुर्श्नों के इस कर्म के नियम को मान लेने से आप उस विकट कठिनाई से छूट जाते हो, श्रीर मृत्यु तथा जन्म का सम्पूर्ण दश्य वा व्यापार बिलकुल स्वाभाविक हो जाता है, एवं प्रकृति के क़ानूनों तथा इस विश्व के साम्य वा मेल के मान्य नियमों के सर्वथा श्रनुकूल हो जाता है।

किर तुम देखते हो कि कर्म का यह क़ानून तुम्हें तर्क के एक दूसरे नियम के द्वारा जिसे तत्ववेत्ता कार्पएय का क़ानून ( law of parsimony ) कहते हैं, स्वीकार करना होगा। जब कोई वात स्वाभाविक और साधारण नियमों से समभाई जा सकती है, तब हमें खींचातानी की, अस्वामाविक और त्रानुमानिक व्याख्याश्रों से न काम लेना चाहिये। कर्म का क़ानून ग्रत्यन्त स्वाभाविक, ग्रत्यन्त स्पष्ट ग्रौर ग्रत्यन्त वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इसे छोड़ कर फालत् या लौकिक व्याख्यात्रों को श्राप न प्रहण करें।

यहां पर एक प्रश्न होता है । वैज्ञानिक कहते हैं, स्रो नहीं, श्रो नहीं, नवजात शिशुश्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्याख्या हम कर्म के क़ानून के द्वारा न करेंगे, हमें कर्म के क़ानून का सहारा नहीं लेना चाहिये, वंश-परम्परा के क़ानुन (Law of Heredity) के द्वारा बड़ी आसानी से हम इन सब बातों को समका सकते हैं। वंश परमपरा का नियम उन सब बातों की व्याख्या कर देगा, किन्तु वेदान्त का कहना है कि कम का क़ानून वंश-परम्परा के क़ानून के विरुद्ध नहीं है। यह (कर्म का क़ानून) उस (वंशपरम्परा के नियम) को दक लेता है, उसकी ज्याख्या कर देता है, किन्तु साथ ही साथ कर्म का क़ानून वंशपरम्परा के क़ानून की ज्याख्या करने के त्रातिरिक्ष, मृत्यु के समय, मानीसक शक्ति की देखने मात्र हानि की भी व्याख्या कर देता है। वंश-परम्परा का क़ानून इस ( मृत्यु के समय मानसिक शक्ति की ज़ाहिरा हानि ) की व्याख्या नहीं करता। इस लिये केवल वशपरम्परा के क़ानून की अपेता कर्म का यह क़ानून समस्त वैज्ञानिकों श्रौर तत्ववेत्ताश्रों के ध्यान का श्रधिक दावेदार है। कर्म का कानून वंशपरम्परा के क़ानून को कैसे समस्ताता है ? किसी मनुष्य के मरने पर उसकी सब इच्छायें देखने में नए हो जाती हैं। वेदान्त कहता है उन का नाश नहीं हुआ। जैसे जब मोमवत्ती जलती होती है, तब बत्ती और मोम की हानि हो जाती है, परन्तु जाहिरा जब हानि होती है तभी रसायनिक प्रीति (Chemical affinity) स (दूसरे रूप में) उस की प्राप्ति भी होती है; अर्थात् रसायनिक प्रीति के द्वारा कार्वन श्रोक्सीजन में मिल जाता है, हाइड्रोजन श्रोक्सीजन में मिल जाता है। इस तरह ये इच्छाय, यह मानसिक शक्ति, या मनुष्य का सूद्म शरीर, मृत्यु के बाद, श्राध्यात्मिक सम्बन्ध के एक क़ानून के द्वारा-श्रथवा हम उसे भौतिक सम्बन्ध भी कह सकते हैं - मिल जाते हैं। तुम्हारी सम्पूर्ण मानिसक शक्ति उस चेत्र में खिंच जाती है, जहां की श्रवस्था, परिस्थिति, उसकी बुद्धि के श्रवुकूल, फलने फूलने में सहायक, और विकास में बहुत उपकारिणी होती है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी इच्छात्रों या मानसिक शक्ति का योग वा फल उस स्थान को खिंचा जाता है जहां तुम्हें अनुकूल भूमि मिलेगी, जहां सब अप्रयुक्त शक्तियां ( unutilized energies ) तथा ऋपूर्ण इच्छाये फलवान होंगी।

इस तरह हरेक व्यक्ति अपने माता पिता आप चुनता है। फिर हम देखते हैं कि जब एक मनुष्य ज़िन्दा होता है तब इच्छाओं से भरा होता है। उसकी अधिकांश इच्छायें उसके जीवनमें पूरी हो जाती हैं, किन्तु कुछ नहीं भी पूरी होतीं। इनका क्या होगा? क्या उनकी बिलकुल उपेज़ा होगी और वे नए हो जायंगी? नहीं, नहीं। जब एक कली एक बाग में दिखाई देतीं है, तब उसके फूलने और खिलने की आशा होती है। कली से की गई आशा पूरी होती है, और ठीक उतरती है। हम देखते हैं कि चींटियों और चुद्र

प्राणियों की भी इच्छायें पूर्ण होती हैं। तो फिर मनुष्य की ही इच्छायें क्यों मारी जाँय १ प्रकृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य क्यों हंसा जाय १ मनुष्य उपहास के लिये नहीं है। उसकी इच्छाओं को भी सफल होना ज़करी है। हमारी अधिकांश इच्छायें हमारे जीवन में फलती फूलती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इच्छायें ही हमारे कार्य वनती हैं, इच्छायें ही प्रेरक शिक्ष हैं। किन्तु अनेक इच्छायें नहीं पूर्ण होतीं। उनकी क्या गित होगी १ वेदान्त कहता है, "ओ मनुष्य ! ईश्वर द्वारा हंसे जाने के लिये तुम नहीं हो। तुम्हारी सव अपूर्ण इच्छायें और अतृष्त शिक्ष अवश्यमेव फलवान होगी, यिद इस लोक में नहीं तो दूसरे लोक में ज़कर।"

यहां अब एक प्रश्न है। यदि पहले किसी योनि में हमारा त्रस्तित्व था, त्रौर यदि मृत्यु के बाद हमें फिर जन्म ग्रहण करना है, तो फिर पिछले जन्मों की हमें याद क्यों नहीं है ? वेदान्त पूछता है, समृति क्या है ? उदाहरण के लिये राम यहाँ तुमसे एक विदेशी भाषा में बोल रहा है। राम ने भारतवर्ष में कभी श्रेंग्रेज़ी भाषा में व्याख्यान नहीं विया। तुमसे श्रेंग्रेज़ी में बोलते समय मातृभाषा का एक भी शब्द राम के चित्त में नहीं आता। किन्तु उस भारतीय भाषा की क्या पूर्ण हानि हो गई है ? नहीं। वह वहां है। श्रौर यदि राम चाहे तो एक ज्ञण की सूचना से श्रर्थी, फार्सी, या दूसरी भारतीय भाषायें उसे याद पड़ सकती हैं। तब, स्मृति क्या है? यह तुम्हारे मन की भील है। राम के मामले में सब भारतीय भाषायें, फ़ारसी, ऋरवी और संस्कृत इस भील की तह (bottom) पर अवस्थित हैं। एक च्रण की सूचना से हम भील की चुन्ध कर सकते हैं, श्रौर इन सब चीज़ों को तल (surpace) पर ला सकते हैं, श्रौर यही किसी बात को याद करना है। तुम बहुतेरी बातें जानते हो, परन्तु सब की तुम्हें चेत नहीं होती। श्रपने मन की भील को हिला हला कर इसी चल तुम उन से सचेत हो सकते हो, उन्हें तल पर लाने से वे तुम्हारे चित्त में श्रा जाती हैं।

इसी तरह वेदान्त कहता है, तुम्हारे सब जन्म श्रीर भूतपूर्व जीवन वहां तुम्हारी चेतना की श्रान्तरिक भील में, झान की श्रान्तरिक भील में हैं। वे वहां हैं। इस समय वे तह पर श्रवस्थित हैं। वे तल ( सतह) पर नहीं हैं। यदि तुम श्रपने पिछले जन्मों की याद करना चाहते हो, तो कोई किठन बात नहीं है। श्रपने झान की भील ही की तह को खलमला कर श्राप जो चीज़ चाह तल पर ला सकते हैं। यदि श्राप चाह तो श्रपने पिछले जन्मों को भी याद कर सकते हैं, किन्तु यह प्रयोग करने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरे क़ानून श्रथीत् उत्क्रान्ति के क़ानून के श्रनुसार,तुम्हें श्रामे बढ़ना है, तुम्हें श्रग्रसर होना है। पुराने मुदें तुपे रहने दो, भूत काल को श्रतीत की खबर लेने दो। तुम्हारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं। तुम्हें तो श्रागे जाना है।

फिर ये सब चीज़ें जिन में तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, जिन्हें तुम इतना श्रिधिक पसन्द करते हो, जिन से तुम श्राकृष्ट होते हो, तुम दुनिया में देखते हो। वेदान्त कहता है, कमें के कानृजों के श्रनुसार तुम इन्हें पसन्द करते हो, तुम्हारी इनमें दिलचम्पी है, तुम्हारा इन पर स्नेह है। तुम इन्हें पहचानते हो, केवल इसी कारण से कि किसी समय तुम ये सब

चीज़ रह चुके हो, तुम चट्टानें हो चुके हो, तुम चट्टानों में सो चुके हो, तुम निदयों के साथ बहे हो, तुम पौधों के साथ उगे हो, तुम पशुद्रों के साथ दौड़े हो, श्रीर तुम उन सब को देखते श्रीर पहचानते हो। श्रव हम इसे दूसरी दलील से साबित कर सकते हैं।

यह अफलातूं की दलील को काम में लाना है। समृति क्या है ? स्मृति से प्रतीत होता है कि जिस वस्तु को हम श्रव याद कर रहे हैं उसे हम पहले से जानते थे। दृणान्त के लिये कल्पना करो कि कुछ लोग एक साथ ये व्याख्यान सुनने श्राते हैं, कभी न विद्युड़ने वाला जोड़ा। इस भवन ( हाल ) में दिये हुए सात व्याख्यानों में वे आये, किन्तु त्राठवें व्याख्यान में केवल एक ही श्रकेला पधारता है, दूसरा नहीं । विञ्जुड़े हुए श्रकेले मनुष्य से मित्रगण यह प्रश्न करेंगे, "तुम्हारा मित्र या प्रेमपात्र कहां है ? वह कहां है ?" यह प्रश्न क्यों किया जायगा ? इस प्रश्न का कारण स्मृति का क़ानून है, जो संग वा संयाग का क़ानून भी है। इम दोनों को सदा साथ देखते हैं, दोनों इमारे सुगरिचित हो जाते हैं, दोनों हमारे चित्त में मानों एक हो जाते हैं, दोनों संयुक्त थे, श्रौर बाद को हम उन में से एक देखते हैं, और यह एक हमें तुरन्त दूसरे को याद कराता है। इस तरह पर दिमाग में संग वा संयोग क्रयाम हुआ था, और इस तरह पर याद आई। यही याद उस वस्तु की भूतपूर्व जानकारी की सूचना देती है जिसे हम स्मरण करते हैं।

श्रव यह तुम्हारा तर्क है। सब मनुष्य मरणशील हैं। शिवलाल मनुष्य है, अत्रव्य वह मरणशील है। तुम्हारी सब दलील, तुम्हारी सब युक्तियां, तुम्हारा सब तर्क-शास्त्र इस त्राधार (premise) पर अवलिध्वत है—सब मनुष्य मरग्-शील हैं, शिवलाल एक मनुष्य है। केवल ये दो बातें कही, परिणाम को रोक रक्खो। स्मृति की भांति तुम्हारे चित्त में तुरन्त परिणाम - शिवलाल मरणशील है-आजाता है। यह नतीजा कैसे निकला ? अफलतातूं की व्याख्या के अनुसार स्मृति के क़ानून की क्या यह करतृत नहीं है ? है। तीन कथन "सव मनुष्य मरणशील हैं," "शिवलाल एक मनुष्य है, " और " शिवलाल एक मरणशील है "-मौजूद हैं। इनमें से दो तुम्हारे सामने रक्खे गये थे, "सब मनुष्य मरण्शील हैं," "शिवलाल एक मनुष्य है"। ये दो तुम्हारे सामने रक्खे गये थे, और तुरन्त, जैसा कि दार्शनिक कहते हैं, विचार के नियमों के श्रव्सार, तीसरा कथन तुम्हारे चित्त में श्रा जाना है। हरेक के चित्त में वह श्रा जायगा। ऐसा क्यों होता है। ठीक वैसे ही यह भी होता है, जैसे कि जब हम एक मित्र को देखते हैं तो हमें उस दूसरे मित्र की याद श्रा जाती है जो सदा इस मित्र के साथ रहता था। श्रच्छा, यह याद क्योंकर आई, विचार का यह नियम हरेक और सब के दिमाग में स्वाभाविक क्यों है ? विचार का यह नियम जिस के द्वारा इस प्रकार की याद आई हरेक और सव के चित्त में क्योंकर मौजूद है ? एक प्रकार की स्मृति से। याद से पूर्वज्ञान स्चित होता है। हरेक बच्चा जिस का दिमाग है तर्क करने की योग्यता रखता है,हम हरेक बच्चे से वहस कर संकते हैं। जब वह कुछ सोचना शुरू करता है, तब हम उस के सामने यह तर्क पेश करें तो वह इसे मंजूर कर लेगा।

यहां पर हम रेखागणित का एक साध्य (Proposition)

सिद्ध कर रहे हैं। हम तुरन्त नतीं ज पर पहुँच जाते हैं। यह नतीं जा याद द्वारा प्राप्त हुआ। हरेक और सब के दिमाय में स्वाभाविक होने के कारण यह याद इस बात का ठीक र प्रमाण है कि जो चीं ज़ें स्मृति द्वारा तुम्हारे दिमाय में फिर संजीवित होती हैं, उन स तुम पहले ही से परिचित हो। स्मृति से जो वस्तुयें तुम्हारे मस्तिष्क में फिर संजीवित होती हैं उनसे परिचित और अवगत होने के लिये यह ज़रुरी है कि किसी न किसी समय तुम ने उन्हें सीखा या प्राप्त किया होगा। तुम्हें अब यकीन है कि तुम ने उन्हें इस जीवन में सीखा या प्राप्त नहीं किया। यह ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? वेदान्त कहता है, किसी भूतपूर्व जन्म में।

श्रव एक दूसरा सवाल है। श्रच्छा, यदि हम श्रपने भाग्य के विधाता हैं, तो हम में से कोई भी ग्ररीव नहीं होना चाहता। फिर हम गरीब क्यों पैदा होते हैं? हम सब चाहते हैं कि धनी पैदा हों, हम में से कोई भी ग्ररीव नहीं होना चाहता, फिर भी हम में से बहुतरे ग्ररीब पैदा होते हैं। यह क्या बात है? वेदान्त जवाब देता है, तुम्हें इन मामलों पर ठीक ठीक रीति से हिए डालनी चाहिये, उन्हें प्री तरह पर समभाना चाहिये। श्राधी सच्चाइयों पर भरोसा न करो। सब पहलुश्रों से तथ्यों को देखो। यह सत्य नहीं है कि हरेक व्यक्ति लंदन का नगरपति होने का इच्छुक है। यह एक मनुष्य है जो पाँच रुपये सप्ताह पाता है, उस की श्रमिलाषा है कि सात रुपये सप्ताह की जगह मिल जाय। लंदन का नगर-पति होने का विचार उस के चित्त में कभी नहीं श्राता। नहीं, तुम देखते हो, यह सत्य नहीं है।

अब दूसरी ओर ( दृष्टि-स्थल ) से मामले की देखिये।

लोग अपनी अभिलाषाओं में असंगत और अनुचित हैं। वे अपनी अभिलाषाओं को परिस्थिति के योग्य नहीं बनाते। वे अभिलाषाओं के गुलाम हो जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं के स्वामी नहीं हैं, और इस प्रकार वे प्रतिकृत होते हुए भी, अपनी ही इच्छाओं से वे कठिनताओं और तंगियों में पहुँच जाते हैं, वे चिन्ता और दिक्कत में पढ़ जाते हैं।

श्रव हरेक श्रीर सब के लिये वातीलाप का रोचक हिस्सा त्राता है। मान लो कि यह एक मनुष्य है जो अपनी पाश-विक वृत्तियों को चरितार्थ करना चाहता है। वह ज्ञान स कोई मतलव नहीं रखना चाहता। वह आध्यात्मिकता, धर्म, सदाचार, नाम या कीर्ति के अंअट में किसी तरह नहीं फंसना चाहता। वह इन वातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। उसे केवल श्रपनी पाशविक इच्छात्री, श्रपनी इन्द्रियों की वासनात्रों को तृप्त करने से प्रयोजन है। यह मनुष्य मरता है। ( इष्टान्त के लिये यह एक किएत मामला है)। श्रव यह किस प्रकार के माता-पिता श्रपने लिये बनावेगा ? उस की इच्छा नहीं चाहती कि विद्वान माता-पिता उसे जन्म दें। जिस प्रकार की शक्ति उस में है उसे अपने अनुकूल भूमि के लिये धनवान माता-पिता की ज़रू-रत नहीं है। इस शिक्त को शिचित या सभ्य माता-पिता की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वेदान्त कहता है कि यदि यह मंजुष्य निरानिर पाशाविक वृतियों का वना हुआ है, तो सुत्ररों या कुत्तों के रूप में उसे अत्यन्त उपयुक्त और उचित शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि उस योनि में उसे पिता-माता से वह शरीर प्राप्त होगा जो खाने से नहीं श्रघाता, जिसे पाशाविक वृत्तियों के अनुशीलन से तृष्ति नहीं होती, जो

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

शरीर इस के लिये उपयुक्त है कि वह अपने आप को बहुदा वनावे । वह उस प्रकार का शरीर पावेगा । उस की इच्छाओं की पूर्ति के लिये उस का सुद्धर या कुत्ता के रूप में पैदा होना ज़रूरी है। इस तरह वह अपने भाग्य का आप ही स्वामी है, तब भी जब कि वह कुत्ता या सुश्रर है।

इस दुनिया के लोग जब किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, तब वे नहीं देखते परिणाम क्या होगा, वे नहीं देखते कि वे कहां पहुँचेगे। श्रीर वाद को जब वे श्रपनी इच्छाश्रों का फल पाते हैं, तब वे रोना और चीखना और अपने भाग्य को भीखना शुरू कर देते हैं, अपने ग्रहों को रोते हैं, वे रोना श्रीर श्रपने श्रोठ चवाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब तुम इच्छा करते होते हो, तभी तुम समभ लेते हो कि परिगाम क्या होगा। तुम स्वयं ही इस मुसीवत को लाते हो, श्रौर दूसरा कोई नहीं।

पूर्वीय भारत के एक कवि की कथा राम तुमको सुना-वेगा। वह मुसलमान कवि था। वड़ा भला श्रीर चतुर था। वह एक देशी राजा के दरबार में रहता था। राजा उस से बड़ा स्नेह करता था। एक रात को देशी राजा ने देर तक उसे अपने साथ रक्खा। कवि ने तरह तरह की कवितायें, सरस कथार्ये श्रीर श्रत्यन्त रोचक कहानियां सुना कर उस का मनोरंजन किया । चतुर कवि ने यहां तक राजा को प्रसन्न किया कि वह नींद को भूल गया, श्रौर बड़ी रात बीते सोने गया। रानी ने पूछा कि सयनघर सोने को आने में इतनी देर होने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर दिया, " श्रोह, श्राज एक विलत्त्रण पुरुष श्रा गया था, वह वड़ा ही मज़ेदार, रसिक और रोचक था।" तब रानी ने उस का श्रिधक हाल पूछा। रानी के कौतूहल के कारण राजा को कवि की योग्यता और गुणों का इस कदर विस्तार पूर्वक वर्णन करना पड़ा कि दोनों बहुत देर तक जागते रहे और विलकुल तड़का होते होते सोये। रानी का कौतूहल बहुत ही बढ़ गया। उस ने राजा से कहा कि उस रसिक कवि को किसी दिन मेरे महल में भी लाश्रो। बूसरे दिन यह रसिक कवि रानी के सामने लाया गया। श्राप जानते हैं कि भारत वर्ष की रीतियां पश्चिमी रीतियों से विलकुल भिन्न हैं। भारत में नारियां पृथक कमरों में रहती हैं श्रीर मदौं से, पुरुषों से, बहुत नहीं मिलती जुलतीं। वे श्रलग रहती हैं, विशेषतः मुसलमान रमिणयां, हिन्दू नारियां नहीं, बहुत बड़ा घूंघट काढ़ती हैं, श्रीर श्रपन पति या श्रत्यन्त ग्रुद्ध श्रथवा सच्चरित्र श्रीर शरीफ के सिवाय किसी और के सामने मुँह नहीं खोलतीं। तथास्तु, बादशाह इस शायर को (हम लोगों की जवान में) रनिवास में, ज़नाने महल में लाया। वहां उस ने श्रपनी कांचताये पढ़ी श्रीर कहानियां सुनाई। महिलात्रों का दिल वहुत ही खुश हुआ। तब कवि ने बतलाया कि मैं अन्धा हूँ, नेत्रों के एक रोग से ्पीड़ित हूँ। किन्तु वास्तव में वह श्रन्धा नहीं था। इस कवि का दुष्ट अभिप्राय यह था कि वह रनिवास में रहने पावे, कोई उस पर सन्देह न करे, और नारियां उसे अन्धा समभ कर विना किसी संकोच के उस के सामने निलकें और वातचीत करें, इस कमरे से उस कमरे में जायं श्रीर उस के सामने अपने चेहरी पर लम्बी नकार्वे न डालें। अब उसे श्चन्धा समभ कर राजा ने उसे नारियों के भवन में रहने दिया र्किन्तु श्राप जानने हैं कि सत्य छिपाया नहीं जा सकता। "Truth crushed to earth shall rise again

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

The eternal years of God are hers."

दलमल कर ज़मीन में मिला दिया जाने पर भी सत्य फिर उठेगा, परमेश्वर के नित्य वर्ष उस के हैं।"

सत्य छिपाया नहीं जा सकता, वह एक दिन श्रवश्य प्रकटेगा । एक दिन इस कवि ने एक लोंडी से कोई चीज़ लान को कही। आप जानते हैं कि भारत में जो लोग तनिक धनी होजाते हैं वे वड़े त्रालसी हो जाते हैं। त्रालस्य धनशालिता का लद्मण समभा जाता है। तुम बड़े ही कुलीन हो यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। यदि एक आदमी की सहायता से तुम गाड़ी में बैठ पाते हो,तो तुम बड़े ही शरीफ आदमी हो। यदि कपड़े पहनने में तुम्हें किसी आदमी से सहायता लेनी पड़ती है, तो तुम बड़े ही कुलीन हो। यदि चलने फिरने में भी तुम्हें एक आदमी का सहारा लेना पड़ता है तो तुम वड़े ही कुलीन हो । इस प्रकार से पराव-लम्बन प्रतिष्ठा का चिन्ह है। स्वाधीन स्रोर स्वावलम्ब को पराधीनता और दासत्व समभा जाता है। जब इस कवि को राजा के भवन में एक अच्छी जगह मिल गई, तो अपनी जगह से उठ कर दूसरे किसी मनमाने स्थान पर कुर्सी ले जाकर रखना वह अपनी शान के खिलाफ समसने लगा। इस लिये एक दासी की उसने ऐसा करने की श्राज्ञा दी। किन्तु उसने कटुता से जवाब दिया कि मुभे छुटी नहीं है, इसके बाद दूसरी दासी वहां ऋदि। उसने उसे बढ़कर ऋपने पास आने का संकेत किया और कुर्सी हटा देने को कहा। किन्तु उसने कहा कि कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। उसने कहा, "पानी का वह गिलास मेरे पास ते आश्री।" उसने कहा, "इस कमरे में एक भी नहीं है। में दूसरे कमरे से

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

तुम्हारे लिये लाती हूँ।" उसने कहा, " उसे लाओ, एक तो कमरे में है, तुभे दिखाई नहीं पड़ता, वह है।" काम कराने की धुन में वह अपने की भूल गया। यही हुआ करता है। इस तरह पर सत्य भूठों से दिल्लगी करता है। तम जानते हो कि बी बी मैक्वैथ ने वह काम किया, परन्तु वह उसे छिपा न सकीं। सत्य ने उसे विात्तप्त कर दिया श्रीर श्रपने श्रापही उसने डाक्टर से क़बूल दिया। यही हुआ करता है। यह कुदरत का क़ानून है। जब इस कवि ने कहा, "वहां वह है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता?" तब दासी काम कर देने के बदले तुरन्त दौड़ कर सीधी रानी साहिबा के पास पहुँची और भेद खोल दिया, तथा बोली, "देखिये ! यह मनुष्य अन्धा नहीं है, यह दुष्ट पुरुष है, इस घर से निकाल बाहर करना चाहिये।" वह घर से निकाल दिया गया, किन्त लगभग तीन दिन के बाद वह सचमुच श्रन्धा हो गया। यह क्या बात है ? बात क्या है, कर्म का कानून आप को बताता है कि यह मनुष्य अपनी ही मर्ज़ी से अन्धा हो गया है। अपने भाग्य का वह आप ही मालिक है। उस के अपने आपही ने उसे अन्धा किया। किसी दूसरे ने उसे नेत्रहीन नहीं किया, उसी की इच्छाओं ने उसे श्रन्धा किया। बाद को श्रन्धापन श्राने पर उसने रोना श्रौर विलपना, दांत पीसना श्रौर छाती पीटना शुरू किया।

पक आदमी एक भारी बोक्त अपने कंधो पर लिये जाता था। वह बूढ़ा था, कमज़ोर था, उसे ज्वर था, और उज्य देश में, भारत में रहता था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और कंधों से बोक्त उतार कर कुछ देर तक विश्राम लिया और चिटलाया, "पे मौत! आजा, पे मौत! मेरा

संकट हर, मुक्ते चेन दे।" कहानी कहती है कि मृत्यु देव उसी ठौर उसके सामने प्रकट हो गये। जब उसने काल की श्रोर देखा, तब वह चिकत होगया, श्रोर कांपने लगा। यह भयानक मूर्ति, यह कोई दानववत् वस्तु क्या है? उसने कालदेव से पूछा, "तुम कौन हो?" कालदेवने कहा, "में वह हूँ जिसको तुमने याद किया था, तुमने श्रभी मुक्ते बुलाया है, श्रोर में तुम्हारी इच्छा पूरी करने श्राया हूँ।" तब तो वृदा काँपने लगा श्रोर बोला, 'मेंने तुम्हें इस लिये नहीं बुलाया था कि मुक्ते मार डालो, मैंने तुम्हें केवल इसी लिये बुलाया था कि मेरा बोका उठवा दो श्रोर मेरे कंधों पर धरवा दो।"

लोग यही करते हैं। तुम्हारी सब कठिनाइयां, तुम्हारी सब मुसीवतें, श्रीर जिन्हें रंज कहा जाता है उन सब को लाने वाला तुम्हारा अपना ही आप है। तुम अपने भाग्य के आप ही विधाता हो। किन्तु जब (इच्छित) वस्तु आती है, तब तुम रोना और भीखना शुरू करते हो। तुम मृत्यु का आवाहन करते हो, और जब मृत्यु आती है तब तुम रोने लगते हो । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम नीलाम में सब से ऊँची बोली एक बार बोल देते हो, तब तुम्हें चीज़ लेनी ही पड़ती है। जब तुम घोड़े की दौड़ाते ही, तब गाड़ी घोड़े के पीछे दौड़ती ही है। इस लिये जब एक बार तुम इच्छा करते हो, तो तुम्हें परिणाम भोगना ही पहेगा। इसका क्या कारण हैं कि लोग सामान्यतः बुढ़ापे में मरते हैं और जवानी में बहुत कम लोग मरते हैं ? वेदान्त कहता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब उनके शरीर रोगी हो जाते हैं। वीमारी उन्हें सताती है श्रीर तब वे मौत की इच्छा करने लगते हैं। वे संकट से छूटने की इच्छा करने लगते हैं, श्रीर संकट से उनका छुट-कारा होता है। इस तरह पर आप की मृत्यु को लानेवाला आप का अपना ही आप (मन वा आतमा) है। वेदान्त के श्रवसार प्रत्येक मनुष्य श्रात्महन्ता है । मृत्यु उसी चण आती है, जब तुम उस के आने की इच्छा करते हो। लोग चढती जवानीमें क्यों मर जाते हैं ? इस समय शायद राम पर आप विश्वास न करेंगे, किन्तु यदि आप ठीक ठीक अव-लोकन करें तो राम, इस समय जो कथन कर रहा है उस से श्राप को सहमत होना पड़ेगा। राम ने बहुतेरे लोगों को चढ़ती जवानी में मरते देखा है। राम ने उन के गुप्त जीवन में प्रवेश किया, सारे मामले की जाँच की, श्रीर मालूम हुश्रा कि ये युवक दिलोजान से सृत्यु के अभिलाषी थे, अपनी परिस्थितियों से परेशान थे, और आसपास की बदलना चाहते थे। सदा यही बात होती है। अब ठोस वा मोटे उदाहरण देने के लिये समय नहीं है, परन्त यह एक तथ्य है।

भारत वर्ष के एक साम्प्रदायिक महाविद्यालय में एक होनहार युवक आध्यापकी का काम करता था। एक सार्व- जानिक सभा में उस ने कहा कि में अपना जीवन इस निमित्त अर्पण करूंगा। उस ने अपने आप को उस काम के अर्पण कर दिया। कुछ समय तक बड़ी सरगर्मी से वह वहां काम करता रहा और फिर उस की राय बदली, उस के विचार फैले, उस का चित्त विस्तृत हुआ, उस के विचार बढ़े, और फिर उन सम्प्रदायावलम्बियों के साथ मिल कर काम करना उस के लिये कठिन हो गया, उन सम्प्रदायवादियों की हार्दिक सहानुभूति उसके साथ नरह सकी। फिर भी उसे उन हार्दिक सहानुभूति उसके साथ नरह सकी। फिर भी उसे उन

के साथ किसी तरह मिल कर काम करना पड़ता था,क्योंकि वह वचन दे चुका था. क्योंकि वह उन के पत्त में अपने को बांध चुका था। इस लिये इस युवा पुरुष के लिये छुटकारे का कोई उपाय नहीं था। उस का मन यदि एक स्थान में था तो तन किसी दूसरे स्थान पर, मन और तन मिले इए नहीं थे। यह हालत नहीं टिक सकी। मनुष्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सिवाय किसी दूसरे उपाय से वह अपनी अवस्था को नहीं बदल सका। मृत्यु से हालत बदल गई। इस तरह पर मौत भी होवा नहीं है जैसी कि वह जान पड़ती है।

तुम अपनी परिस्थितियों के स्वामी हो, आप ही अपने भाग्य के ईश हो। लोग दुःखी कसे बनते हैं ? मुसीबर्त क्यों कर त्राती हैं ? इच्छात्रों के संत्राम (conflict) से। तुम्हें एक प्रकार की इच्छा होती है जो तुम से एक प्रकार का काम करवाती है, और फिर तुम्हें दूसरी इच्छायें होती हैं, जो तुम से दूसरे प्रकार के काम करवाती हैं। दोनों इच्छायें मौजूद हैं। एक इच्छा तुम्हें लेखक, वक्रा, श्रेध्यापक, ट्याख्यानदाता,या प्रचार की हैसियत से एक पद पर उठा ले जाना चाहती है, श्रीर दूसरी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है और वह चाहती है कि तुम इन्द्रियों के दास बना। ये पर-स्पर विरोधी इच्छायें हैं, श्रोर साथ २ नहीं टिक संकर्ती। (पेसी हालत में ) क्या होता है ? दोनों की पूर्ति आवश्यक है। जब कि एक की पूर्ति होता है तब दूसरी को हानि पहुँचती है श्रीर तुम्हें व्यथा होती है। जब कि दूसरी की पूर्ति होती है तो पहिलों को हानि पहुँचती है श्रीर तुम्हे दुःख होता है। इस प्रकार से लोग अपने की क्लेश में डालते हैं। तुम्हारी पीड़ा भी यह प्रकट करती है कि तुम श्रपने

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

भाग्य के त्राप ही स्वामी हो। वड़ी सुन्दर कहानी से राम इस का दृष्टान्त देगा।

पक भारतीय के दो स्त्रियां थीं। आप जानते हैं कि हिन्दू बहुबिवाह में कदापि नहीं विश्वास करते, किन्तु मुसलमान करते हैं। वह मुसलमान था, जिसके दो स्त्रियां थीं। उनमें से एक कोंडे पर रहती थी और एक नीचे। एक दिन एक चोर घर में घुसा। उसने सब माल चुराना चाहा, किन्तु घरके आदमी जाग रहे थे, श्रीर चोर को कोई चीज़ चोराने का ग्रवसर नहीं मिला । संबेरा होने के समय घर के लोगों ने चोर को देखा, और उसे पकड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने ले गये। कुछ चोरी नहीं गया था, फिर भी चोर ने घर में सेन्ध तो लगा ही दी थी। यह एक अप-राध (जुर्म) था। मजिस्ट्रेट ने चोर से कुछ सवाल किये जिसने तुरन्त स्वीकार किया कि मैंने चोरी करने की निय्यत से घर में सेन्ध लगाई थी। मिजिस्ट्रेट उसे कुछ दंड देने ही वाला था। उस मनुष्य ने कहा, "जनाव, ! आप जो चाहे कर सकते हैं, आप मुझे कारागार में भेज सकते हैं, आप मुक्ते कुत्तों के सामने फेंक सकते हैं, श्राप मेरे शरीर की जला सकते हैं, किन्तु एक दंड मुक्ते न दीजिये"। मजिस्देट ने चिकत होकर पूछा, 'बह कौन सा' ? मनुष्य ने कहा, 'मुभे दो स्त्रियों का पति कभी न बनाइये। यह दंड मुभे कभी न दीजियेगा।" यह क्यों ? तब चोर बताने लगा कि वह कैसे पकड़ा गया, कोई वस्तु चुराने का अवसर उसे क्योंकर नहीं मिला। उसने कहा कि सारी रात मकान के मालिक को ज़ीने पर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि एक जोड़ू उसे ऊपर घसीट रही थी श्रौर दूसरी नीचे । उसके सिड

के बाल नुच गय धार पैरों के मौज़े फट गये। सारी रात वह जाड़े से काँपता रहा। इस तरह पर में पकड़ा गया श्रीर कुछ भी न चुरा सका।

ऐसा दी है। तुम्हारे सब क्लेश तुम्हारी परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण आते हैं, और तुम्हारी इच्छाओं में संगति (harmony) नहीं होती, तथा आप जानते हैं कि जिस घर में फूट होती है वह नए हो जाता है। इस लिये अपने दिलों और वित्तों को जाँच कर देखिये कि वहां शान्ति है या नहीं। यदि आप का लद्य एक है और उद्देश्य अधिभक्त है तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई व्यथा नहीं होगी। किन्तु यदि वहां विरोध और प्रतिकृत्वता है तो घर अवश्य गिरजायगा और आपको अवश्य कए होगा।

तुम्हारी व्यथा का यह कारण है, श्रोर श्राप स्वयं ही उसके लाने वाले हैं। श्राप श्रपने भाग्यों के श्राप ही मालिक हैं। मनुष्य की नीच श्राकाचार्य भी होती हैं श्रीर मालिक हैं। मनुष्य की नीच श्राकाचार्य भी होती हैं श्रीर केंच भी। दोनों में लड़ाई होती है। किन्तु विकास के सार्व भौम सिद्धान्त के श्रनुसार, इस भगड़ श्रीर लड़ाई में, योग्यतम बचा रहेगा। योग्यतम की जीते रखना प्रकृति का श्रमीष्ट है। इस प्रकार योग्यतम की जीते रखने वाले इस सार्वभौम कानून के श्रनुसार, इस संप्राम में उन इच्छाश्रों की विजय होती है जिनमें सब से श्रधिक शिक्त होती है। किन्तु यह शिक्त कहां से श्राती है। केवल उन्हीं इच्छाश्रों की श्रार केवल सत्य से श्राती है। केवल उन्हीं इच्छाश्रों की जय होगी जिनमें सत्य, सदाचार, न्याय, उतमता या श्रद्धता की मात्रा श्रिधक है। तुम्हें संगीन की नोक श्रथीत खांड़े की धार पर उन्नित श्रीर सुधार करना एड़ेगा। खांड़े की धार पर उन्नित श्रीर सुधार करना एड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

तुम सदा विषयभोग में नहीं सड़ सकते। स्वार्थमय तृष्णा श्रीर लोभ में तुम नहीं सड़ सकते। तुम्हें उठना होगा, धीरे धीरे किन्तु विना किसी सन्देह के। यह है तुम्हारे सामने श्रानन्द। यहां यह कर्म का कानून हरेक श्रीर सब के लिये श्रानन्द लिये खड़ा है।

इच्छाओं की पूर्ति क्यों होना चाहिये? वेदान्त कहता है तुम्हारी असली प्रकृति, तुम्हारा असली आतमा अमर है। राम श्रमर परमेश्वर है। श्रव तुम्हारी सब इच्छायें; मन और तन, सत्य के महासमुद्र में, नित्यता के महासागर में केवल लहरें और तरंगें होने के कारण उसी पदार्थ के स्वभाव के हैं जिसके कि वे वन हुए हैं। सत्यनारायण, परमात्मा या त्रात्मा दुनिया को त्रपनी सांस की तरह वनता है। संसार मरी सांस है। त्रापकी आँखों की भपक में, में ने दुनिया की सुष्टि की। तुम्हारे नयनों की अपक में दुनिया की सुष्टि होती है। (मैं तुम्हारा श्रातमा हूं)। इन सब इच्छाओं में परमात्मा और तुच्छ अहंकार (अर्थात् शुद्ध व मिलन अहंकार वा खुदा खुदी ) भाव मिले इए हैं। इच्छात्रों का वह स्वरूप जो त्रान्तरिक परमेश्वरता या श्रमरता पर निर्भर हैं सब इच्छा श्रों को पूर्ण होने के लिये वाध्य करता है। श्रीर इच्छाश्री के वे तत्त्व जो माया पर अवलम्वित हैं इच्छाओं की पूर्ति में देर लगाते हैं। तुम्हारी रच्छाओं की पूर्ति में जो यह देर होती है उसका कारण तुम्हारी इच्छात्रों का माया-तत्व है, श्रौर तुम्हारी इच्छात्रों की पूर्ति की त्रसंदिग्धता (certainty) का कारण तुम्हारी इच्छात्रों की आन्तरिक दैवी प्रकृति है। त्राच्छा, त्राप कहेंगे कि इच्छायें देवी कैसे हुई ? सब इच्छायें CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं हैं, और प्रेम ईश्वर के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है। क्या प्रेम ईश्वर नहीं है ? सब इच्छायें उसा प्रकार की हैं जैसी कि आकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति क्या है ? यहां पृथिवी चन्द्रमा को त्राकर्षित कर रही है । यहां सूर्य पृथिवी को अपनी स्रोर खींच रहा है। यहां प्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं—'विश्व प्रेम', यहां प्रीति वा स्नेहाकर्षण (affinity) का क़ानून है, एक श्रणु दूसरे अयु को खींच रहा है। अणुओं या परमाणुओं में संसिक्त वा संलग्नता (cohesion) की शक्ति क्या है ? एक अणु दूसरे अणु को खींच रहा है। आकर्षण करना तो तुम्हारे स्थिति विन्दु से इच्छा करना है। यह खिंचाव, यह शक्ति, यह संसक्ति वा संलग्नता, यह रासायनिक चिपकाव या लगाव, यह आकर्षण क्यों हैं ? यह सब इच्छा है। तुम्हारी सब इच्छायें दैवी वा परमश्वरीय हैं। इस प्रकार तुम्हारी इच्छात्रों का ईश्वरीय स्वभाव उन (इच्छात्रों) की पूर्ति पर श्राग्रह करता है। किन्तु जब तुम उन्हें स्वार्थी या शारीरिक अथवा व्यक्तिगत बना देते हो, तब उनका स्वाधी-पन उनको (इच्छात्रों को ) माया की प्रकृति का बना देता है और इस प्रकार उनकी पूर्ति में देर होती है।

तुम्हारी इच्छात्रों की सरलता त्रौर निर्विच्नता पूर्वक पूर्ति के लिये, त्रौर उनकी पूर्ण उपलान्ध के लिये, तुम्हें अपनी इच्छात्रों के माया-स्वभाव को घटाना होगा, तुम्हें अपनी इच्छात्रों की ईश्वरीय या निस्वार्थ-प्रकृति को प्रधानता देनी होगी, त्रौर तब वे फलवती होगी।

हम एक कविता पढ़ कर इस विषय को समाप्त करेंगे। एक बार अनुभव कर लो कि तुम अपने भाग्य के आप ही

स्वामी हो, फिर देखों, तो कितने सुखी तुम होते हो। जब तुम अ रदते (उच्चारते) हो, और जब तुम समभते हो कि अपन भाग्य के तुम आप ही स्वामी हो, तब रोने और भीखने और दुःखी होने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तुमने अपनी अवस्थायें विभिन्न वर्नां हैं। तुम अपना प्रभुता की उपलब्धि करो, अपने आप को अपने आस-पास का गुलाम न समस्रो, इस सत्य का ब्रानुभव करो, इस सत्य को जानो कि तुम अपने भाग्य के आप विधाता हो, और तुम चाहे जिस दशा में हो, तुम्हारा श्रास-पास कुछ भी हो, देह चाहे कारागार में डाल दी जाय, अथवा तज धारा में बह रही हो, अथवा किसी के पैरों से कुचली जा रही हो, याद रक्खों "मै वह हूँ" जो सब अवस्थाओं का स्वामी है, मैं दह नहीं हूँ, 'मैं वह हूँ, भाग्य का स्वामी।" तुम्हार मित्र तुम्हारे से वनाये जाते हैं। जिनको तुम मित्र कहते हो उनको तुम्हारी ही इच्छार्य तुम्हारे इदी गिर्द रखती हैं। जिनको तुम शत्र कहते हो उनको भी तुम्हारी ही इच्छा ने तुम्हार इर्द गिर्द रक्खा है। पे शतुर्जी, तुम्हें में ने बनाया है, ऐ मित्रो ! तुम मेरी कृति हो ! इस कल्पना को अनुभव करो, और इसका परिज्ञान करो और फिर देखों कि तम कितने सुखी हो जाते हो।

Oh, brimful is my cup of joy,
Fulfilled completely all desires
Sweet morning's zephyrs I employ;
'Tis I in bloom their kiss admires,'
The rainbow colours are my attires,
My errands run like lightning fires,
The smiles of rose, the pearls of dew,

The golden threads, so fresh, so new,
All sun's bright rays, embalmed in sweetness,

The silvery moon, delicious neatness. The playful ripples, waving trees, Entwining creepers, humming bees, Are my expression, my balmy breath, My respiration is life and death, What shall I do, or where remove? I fill all space, no room to move. Shall I suspect or I desire? All time is me, all force my fire Can I be doubt or sorrow-stricken? No, I am verily all causation. All time is now, all distance here, All problems solved, solution clear All ill and good, all bitter and sweet In those my throbbing pulse doth beat. All lovers I am, all sweet hearts I, I am desires, emotions I. No selfish aim, no tie, no bond, To me do each and all respond, Impersonal Lord in foe and friend, To me doth every object bend.

श्ररे, मेरे हर्ष का प्याला लवालव भरा है, सब इच्छायें बिलकुल पूर्ण हैं, मधुर प्रभात की मंदचायु मेरी चेरी है,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

खिलाव (खिड्ने) में उस के चुम्बन का मज़ा में लेता हूँ, इन्द्र-धनुष के रंग मेरे वस्त्र हैं, मेरे संदेशों वा दूत बिजली की त्राग की भाँति दौड़ते हैं, गुलाव की मुसक्यान, श्रोस के मोती, सूर्य की सब चमकीली किरणें, मधुरता में लिपटी हुई, रुपहला चाँद, सुस्वादु स्वच्छता, खिलंदड़ी तरंगें, लहराते बृत्त, श्रंकधारिणी लतायें, भनभनाते भेंदि, मेरा प्रकाशन वा त्रविष्करण हैं, मेरी सुगंधित सांस, मेरा श्वासोळ्वास जीवन और मृत्यु है। क्या मैं करूँ, या कहां हटूँ ? में सम्पूर्ण स्थान को भरे हूँ, कहीं सरकने की जगह नहीं है। क्या में सन्देह करूँ या क्या इच्छा करूँ ? सब समय मेरा है, सब शक्ति मेरी अग्नि है। क्या मैं सन्देह या शोक पीड़ित हो सकता हूँ ? नहीं, में सचमुच सब हेतु हूँ, सब काल अब है, सब अन्तर यहां, सब समस्यायं इल (हैं),( उनका ) सुलक्षाव स्पष्ट है। सव वुरा भला, सव कडुत्रा श्रीर मीठा। उनमें मेरी फड़कती नाड़ी चलती है। सव प्रेमी मैं हूँ, सब माश्रुक मैं हूँ, मे इच्छायं हूँ, भावनायं में हूँ। कोई स्वार्थपूरण लच्य नहीं, कोई गाउ नहीं, न बन्धन, हरेक और सब मेरे प्रति उत्तर दायी हैं, निराकार स्वामी, शतु और मित्र में, SPS 294.5092 R 17 S हरेक पदार्थ मुसे प्रणाम करता है।

اا مُو ا

CC-0. In Public Domain. Funding by

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

# श्री रामतीर्थ ग्रन्थावली

के

गत वर्षों के २४ भाग अब छे छे भागों के चार सैटों (खगड़ों)में विभक्त तैयार हैं।

चारों सैटों के पृष्ठ लगभग ३४०० हैं मुल्य प्रति सैट साधारण संस्करण विना जिल्द ३)

" फुटकर भाग "

" प्रति सैट विशेष संस्करण सजिल्द ध

## वर्तमान वर्ष अर्थात् दीपमालिका सं० १६८१

तक लगभग १००० पृष्ठ के छे भाग प्रकाशित होंगे। इनका पेशगी वार्षिक शुल्क निम्न लिखित रीति से होगा

१-प्रत्येक भाग केवल बुक पौकिर द्वारा मंगाने वाले से बिना जिल्द ३) ह० और सजिल्द था। ह०

२ - प्रत्येक भाग राजिस्टर्ड बुकपैकिट द्वारा मंगाने वाले से बिना जिल्द ३॥।) रु० श्रीर सजिल्द ४।) रु०

३—प्रत्येक भाग वी० पी० द्वारा मंगान वाल की ॥) पेशगी अपना नाम दर्ज राजिस्टर्ड कराने के लिये भेजने होंगे, फिर उसे भी वार्षिक शुरुक के भाव से भाग मिलेंगे।

डक्क रीत्यानुसरा स्थाई प्राहक बनने के लिये शीव शुलक भेजिये या बीठ पीठ द्वारा भाग भेजने की आज्ञा द्वीजिये।

श्री रामतीर्थ पञ्जिकश्न जीग, जखनऊ।

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

